

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennal and eGangotri

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

39582

R 662 M2H-M Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

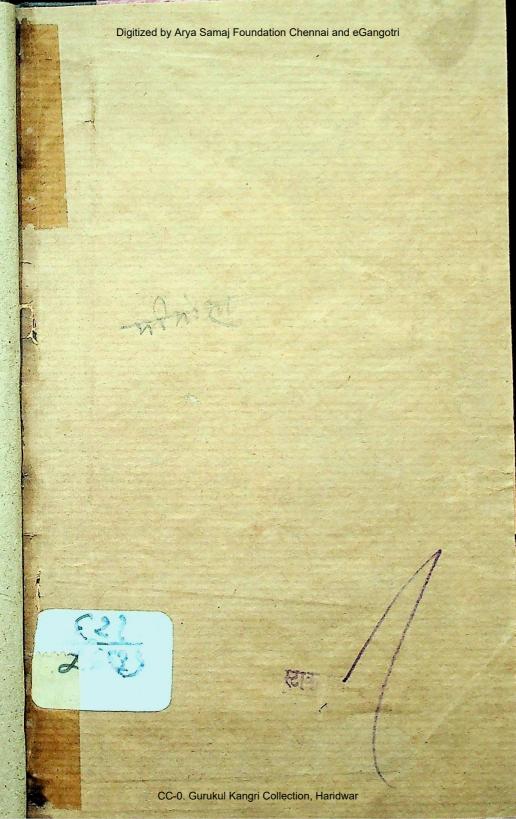

## Digitized by Arya Samaj Foundation Chennal and eGangotri पुस्तकालय

| गुरुकुल कांगर्ड | ी विश्वविद्यालयू |
|-----------------|------------------|
| 299             | . 0 (11          |

| विषय संख्या<br>लेखक<br>शीर्षक             | <u>\$21</u><br>76(2) | आगत नं०, | 3-1,2-2         |  |  |
|-------------------------------------------|----------------------|----------|-----------------|--|--|
| दिनांक                                    | सदस्य<br>संख्या      | दिनांक   | सदस्य<br>संख्या |  |  |
|                                           |                      |          |                 |  |  |
|                                           |                      |          |                 |  |  |
|                                           |                      |          |                 |  |  |
|                                           |                      |          |                 |  |  |
|                                           |                      |          |                 |  |  |
|                                           |                      |          |                 |  |  |
|                                           |                      |          |                 |  |  |
|                                           |                      |          |                 |  |  |
|                                           |                      | 4        |                 |  |  |
| CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar |                      |          |                 |  |  |

### Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

|        |                                         | 1.1              |                 |
|--------|-----------------------------------------|------------------|-----------------|
| दिनांक | सदस्य<br>संख्या                         | दिनांक           | सदस्य<br>संख्या |
|        |                                         |                  |                 |
|        |                                         |                  |                 |
|        |                                         |                  |                 |
|        |                                         |                  |                 |
|        | 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - |                  |                 |
|        |                                         |                  |                 |
|        |                                         |                  |                 |
|        |                                         |                  |                 |
|        |                                         |                  |                 |
|        |                                         |                  |                 |
|        |                                         |                  |                 |
|        |                                         |                  |                 |
|        |                                         |                  |                 |
|        |                                         |                  |                 |
|        |                                         |                  |                 |
|        |                                         |                  |                 |
|        |                                         |                  |                 |
| CC     | D. Gurukul Kang                         | ri Collection, I | laridwar        |

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennal and eGangotri

STATE STATE AND STATE ST

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar



A

Collection of Rare & Extraordinary Single Utility

न्यायरत्न माला

श्रीपार्थसार्थिमिश्रविरचिता

NYÂYARATNAMÂLÂ

BY

PANDIT S'RI PARTHA S'ARTHI MISRA EDITED BY

Mahâmahфpâdhyâya Pandit Gangadhar Shastri

Professor, Government Sanskrit-College, Benares.

FASCICULAS I

PUBLISHED AND SOLD BY THE SECRETARY,

CHOWKHAMBÂ SANSKRIT BOOK-DEPÔT: BENARES.

AGENT:-OTTO HARRASSOWITZ, LEIPZIG:

PRINTED BY FREEMAN & CO. LTD. AT THE TARA PRINTING WORKS, BENARES.

1900

REGISTERED ACCORDING TO A

621.57(3)

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwa

## श्रीः ।

आनन्दवनविद्योतिसुमनोभिः सुसंस्कृता । सुवर्णाऽङ्कितभव्याभशतपत्तृपरिष्कृता ॥ १ ॥ चौखम्बा-संस्कृतप्रन्थमाला मञ्जुलद्शास्त्र । रसिकालिकुलं कुर्यादमन्दामोदमोहितम् ॥ २ ॥ स्तवकः २५—



ollection, Haridwar

श्रीगरेषशाय नमः। पार्थसार्थिमश्रकृता

## न्यायरत्नमाला।

आनन्दममृतं ज्ञानमजं साक्षिणमीश्वरम् । ब्रह्म सर्वसर्सवञ्च वन्दे देवं हिरं प्रभुम् ॥ १ ॥ मीमांसाऽणवसंभूतैः कुमारस्वामिना कृतैः । न्यायरत्रेरहं मालां संग्रध्नामि मनोरमाम् ॥ २ ॥ तत्र स्वाध्यायावध्यर्थः प्रथमं तावदुच्यते । आचार्यदृष्टिमाश्रित्य प्रतिपक्ष<sup>२</sup>निरासतः ॥ ३ ॥ तत्र तावादिमं के चित्पूर्वपक्षं प्रचक्षते । आचार्यकनियोगार्थः स्वाध्यायस्तत्प्रयुक्तितः ॥ ४ ॥ प्रथमावगतत्वन तिद्ध युक्तं प्रयोजनम्। तत्र शक्यार्थविज्ञानं तद्धि पश्चात्प्रतीयते ॥ ५॥ तेनाविवक्षितार्थत्वाद्देरस्यार्थविचारणम् । न कतिव्यमतः शास्त्र मीमांसार्थं मनर्थकम् ॥ ६॥ आचार्यकरणविधिप्रयुक्तस्य हि स्वाध्यायाध्ययनस्य प्र-योजनापेक्षायां पुरुषान्तरगामित्वेन बहिरङ्गमपि प्रथमावगतत्वेन

<sup>(</sup>३) न तु इति २ पु. पाडः। (४) मीमांसाख्यम इति २ पु. पाउः।



<sup>(</sup>१) सदसबन्द्रे हरि विभुम इति २ पु. पाडः। (२) परपक्षति २ पु. पाडः

२

तिति दिसोद्धरेवास्य प्रयोजनं युक्तं न त्वध्वानं पश्चाद्धावित्वात्तेनान्यार्थत्वाद्वेदाध्ययनस्या विवक्षितो ऽर्थः । अविवक्षितश्च न निर्णेतव्यः प्रयोजनाभावात । अकर्तव्ये च निर्णये न विचारः कर्तव्य इति तदात्मकं मीमांसाशास्त्रमनर्थकत्वादनारम्भणीयमिति ।
कथ माचार्यकरणविधिषयुक्तमध्ययनं न स्वविधिषयुक्तम् उच्यते।

न स्वाध्यायविधावस्ति नियोज्यस्तत्र चासति ।

न प्रयोजकता युक्ता प्रयाजादिनियोगवत ॥ ७ ॥

न हानधिकारस्य विधेविषयानुष्ठापकत्वं सम्भवति प्रयाजा-दिनियोगवद् । न च स्वाध्यायाध्ययनविधावधिकारी श्रूयते त-स्मान्नास्य प्रयोजकत्वं सम्भवति ॥

न च कल्पयितुं शक्यो नियोज्यः पितृयज्ञवत् । अकल्पिते ऽपि यत्तस्मिन्ननुष्ठानं हि सिद्धाति ॥ ८॥

'अश्रूयमाणो ऽपि नियोज्यः पितृयज्ञादिवत्करुप्यतइति ।
तन्न । अकरिपते ऽपि नियोज्ये यस्मादनुष्ठांन सिद्ध्यति । सिद्धे
तिस्मन्नासौ करुपयितुं शक्यते अनुपपत्त्यभावाद । अनुष्ठाना धीनिसाद्धिः नियोगस्तित्सद्ध्यर्थमनुष्ठातारमाक्षिप्यानाधिकारिणो
ऽनुष्ठातृत्वासम्भवादिनियोज्यस्य चाधिकारासम्भवान्नियोज्यं
करुपयति । यदा तु विध्यन्तरानुष्ठापितेनैव विषयेण स्वात्मलाभं
पश्यति तदा ऽनुपपत्त्यभावान्न नियोज्यं करुपयति प्रयाजादिनियोगवद । सम्भवति चेहाचार्यकरणविध्यनुष्ठापितेनैवात्म-

<sup>(</sup>१) वेदस्योति २ पु. पाठः।

<sup>(</sup>२) कथं पुनिरिति २ पु. पा.।

<sup>(</sup>३) चासत इति २ पु. पा.।

<sup>(</sup>४) विधिवविति २ पु. पा.।

<sup>(</sup>५) स्यादेतदित्यधिकं २ पु.।

<sup>(</sup>६) विषयानुष्ठांनति २ पु. पाः।

ना-रणें-

रुर्त-

ति।

यते।

जा-

त-

11

ति ।

संदे

धी-

रेणो

ाज्यं

लाभं

ादि-

ात्म-

विषयेणाध्ययनियोगिसिद्धिरित न नियोज्यकल्पनासम्भवः ।
कथं पुनराचार्यकरणविधिरध्ययनं प्रयुक्ति तदुच्यते । उपनीयाध्यापनादाचार्यकं भवति न चाध्यापनमध्ययनमन्तरेण सम्भषतीति तदाक्षिपति । उपनयनमिप च्काप्रस्येनाध्यापनसमानकर्तृकमवगम्यमानं तदङ्गमेव विज्ञायते। तस्य च द्वारापेक्षायामुपनेयासित्तरेवद्वारं लिङ्गादवगम्यते। उपनेयो ऽपि नािकञ्चित्करो
ऽङ्गीमिति तद्यापारापेक्षायामुपनयनं प्रक्रम्याधीतमध्ययनमध्यापनोपकारित्वेन तद्यापारत्वेनाध्यवसीयते। एवञ्च वेदाध्ययनं
कुर्वन् माणवको ऽध्यापनस्योपकरोतिसवगमात्तद्विपयमेवाध्ययनमाचार्यकसाधनमिति तद्द्वारेण सर्वस्याध्ययनाङ्गस्य व्रतादेस्तत एवानुष्ठानिसिद्धः । तस्मादाचार्यकरणविधिसिद्धिपयोजनत्वाद्ध्ययनस्याविविक्षितस्वार्थत्वाद्वेदस्य न तद्र्थनिणयार्थं मीमांसाशास्त्रमारब्धव्यिमिति ।

सिद्धान्तस्तु ससमाचार्यकरणविधिष्रयुक्तमध्ययनं न तु ततिसद्धिरेवास्य प्रयोजनं विहरङ्गत्वाद । कर्नृगामित्वेनान्तरङ्गत्वादर्थशानं प्रयोजनत्वेन स्वीक्रियते। ननु प्रथमावगतत्वेन प्रयोजनापेक्षमध्ययनमाचार्यकमेव तावत्स्वीकरोति स्वीकृते च तिस्पन्नपेक्षाभावात्पश्चादवगतमर्थज्ञानमन्तरङ्गमि न प्रयोजनं भवितुमहीत । मैवम्, प्रथममाचार्यकस्य प्रयोजनत्वापरिकल्पनाद्
यद्यकल्पिते तिस्मन्नध्ययनस्यानुष्ठानं न सिद्ध्येद तींहं तत्कल्प्येत न त्वेतद्स्ति अकल्पिते ऽपि तिस्मन्ननुष्ठानलाभाद। अनुष्ठिते त्वध्ययने प्रयोजनापेक्षायामन्तरङ्गत्वादर्थज्ञानमेवाङ्गीकियते। ननु नियोग एव शब्दावगतः प्रयोजनं स्यान्नार्थज्ञानम्

<sup>(</sup>१) कथं समानकर्तृकत्वमिति चेत् क्ताप्रत्ययेन । उपनीयेति क्ताप्रत्ययः भूत एव । तस्मात् तत्तत्रङ्गम् इत्यधिकम् २ पु. ।

<sup>(</sup>२) नार्थज्ञानमिति नास्ति २ पु॰।

अर्थशानस्यापि प्रतीयमानस्य सागायोगात । तेनोभयोरिष प्रयोजनत्वं युक्तमवगतत्वात्। अर्थज्ञानस्य नियोगस्य च । तंत्रा-र्थज्ञानरूपं प्रयोजनं न विचारमन्तरेणाध्ययनेन सम्पाद्यितुं शक्यतइति अध्ययनविधिरेव तित्सद्धचर्थं विचारमाक्षिपतीति तदात्मकं शास्त्रमारब्धव्यमिति ॥

अत्राभिधीयते नायं विचार उपपद्यते । अध्यापनप्रयुक्ते हि स्वाध्यायाध्ययने सित ॥ ९ ॥ विचारो युज्यते कर्तुं न तत्तेन प्रयुज्यते । स्वकीयेनैव विधिना प्रयोक्तुं शक्यते यतः ॥ १०॥

यदि हाध्ययनमध्यापनिविधिषयुक्तमभविष्यद् ततः किं त-तिसिद्धिरेवास्य प्रयोजनमुतार्थज्ञानामिति विचार उपापत्स्यत न तु तत्मयुक्तं स्वकीयेनैव विधिना प्रयुक्तिसम्भवाद् ॥

नियोज्याभावतो यत्तु प्रयाक्तृत्वनिवारणम् । अध्यापने ऽपि तत्तुल्यं न हि तत्राप्यसौ श्रुतः ॥११॥

नियोज्याभावात्राध्ययनविधिरध्ययनस्य प्रयोजको भवि-तुं क्षामतइति यदुक्तं तद्ध्यापनविधावपि तुल्यं न ह्यष्टवर्षे ब्राह्मणमुपनयीत तमध्याययीतेस्त्र उपनीय तुयः शिष्यं वेदम-ध्यापयेद् द्विजः। सकल्पं सरहस्यं च तमाचार्य प्रचक्षातइस्त्रज्ञ क-श्चित्रियोज्यः श्चतः तेनाध्यापने ऽपि न तावत्प्रयोजकत्वं स्याद कुत एवाध्ययने॥

अथाचार्यककामस्य नियोज्यत्वं प्रकल्प्यते । ज्ञानकामस्य किन्नैवमन्यत्रापि प्रकल्प्यते ॥ १२ ॥

¥

रोप न्त्रा-यितुं नीति 1 त-न तु 9 9 11 गवि-दम-

ष्ट्रवर्ष

ाक-

याव

11

यदि ह्यध्यापनविधावाचार्यककामो ऽश्रुतो नियोज्यः क-ल्प्यते तर्ह्यध्ययनविधावप्यर्थज्ञानकामस्य कल्पना तुल्यैव । नतु नार्थज्ञानकामस्सम्भवति यो नियुज्यते ज्ञातस्तावदर्थी ज्ञातत्वा-देव न ज्ञातुमिष्यते नाष्यज्ञाते ऽर्थे ज्ञानेच्छा संभवति कथं हि बु-द्यनारूढमहमिमं जिज्ञासेयेति ज्ञातुमाशंसीत । तस्मान्नार्थज्ञा-नकामस्य नियोज्यता सम्भवतीति । तदुच्यते । अहो वत भवान् आत्मानं शिष्यान् सकलञ्च लोकमभिसंधातुमुद्युक्तः । कथं हि दुर्गवर्त्मगामिनं दस्युसरीस्रपकण्टकव्यालव्याघ्रकण्ठीरवादिस-दसद्भावजिज्ञासया तत्र तत्र दृष्टिं चालयन्तमात्मानं वेदार्थबुभुत्स-या वा ऽऽत्मानमुप्धावतः शिष्यान् प्रियादिसद्सद्भावजिज्ञासया तं तमपवरकादिदेशमवलोकयमानं शास्त्रश्रवणपुस्तकनिरीक्षणा-दिषु च तत्तदर्थज्ञानार्थं घटमानं सकलञ्च लोकमनभिसंघाय ज्ञा-नेच्छापहुवः शक्यते कर्तुम्। अथ वा ऽस्य नेदृशो निहुवो विस्मय-पदम् अयं ह्यागोपालं सर्वलोकप्रसिद्धं द्विचन्द्रादिज्ञानं धर्माधर्मा-नुष्ठानस्य चार्थानर्थहेतुत्वं निन्दुते । तानेव तु वयं शोचामः य-एवं वेदार्थबुभुत्सयोपधावन्तो बुभुत्सा नाम नास्तीति सकललोक-विपरीतमभिद्धानं न विजहति । सूत्रकारश्च कथं हि विहाय सु-मनस्सदृशीं जिज्ञासां कर्तव्यत्वेन मतिपाद्यति भाष्यकारेणापि चैषाप्रसिद्धा प्रसिद्धत्वेनाक्षिप्य समाहिता। कथं पुनः समाधानम्, उच्यते यद्यपि नासन्तापरिज्ञातो ऽथीं ज्ञातुमिष्यते नापि सर्वा-त्मना ज्ञातः तथा ऽपि केन चिदात्मना ज्ञातः केन चिदात्मना जिज्ञास्यते तथा दर्शनात । यथोद्भिदादिपदं गुणकर्मान्यतरा-भिधायित्वेनावगतं विशेषरूपेण जिज्ञास्यते । यथा च लोके कुड्यादिव्यवहिते देशे छायाचलनादिना वस्तुसत्तामात्रमव-

<sup>(</sup>१) भद्रुष्टानस्यति २ पु॰ नास्ति ।

गम्य गवाश्वादिविशेषं जिज्ञास्यते । तथा धर्माधर्मावर्थानर्थ-हेतुत्वमात्रेण दृद्धेभ्यः पित्रादिभ्यो ऽवगम्य विशेषक्ष्पेणापरिज्ञा-तयोस्तयोर्हानोपादानाशक्तेस्तत्परिज्ञानेच्छा सम्भवतीति युक्तमे-वैतत् । ज्ञानकामस्य नियोज्यत्वं धर्माधर्मज्ञानकामः स्वाध्याय-मधीयीतेति ।

यस्तु वदति न वयं ज्ञानेच्छामपद्नुमहे तस्याः सर्वलोकप्रसि-द्धत्वेनाशक्यनिद्ववत्वात्। इष्टानिष्टमाप्तिपरिहारोपायज्ञानं हि सर्वः मार्थयते कस्तत्र विमतिपद्यते । वेदार्थज्ञाने तु नास्ति कामनेत्यु-च्यते। यदि हि सकलस्य वेदार्थस्येष्टानिष्टमाप्तिपरिहारहेतुता भ-वेत्ततस्तज्ज्ञानं पुरुषेणार्थ्येत । न त्वसावस्ति नैमित्तिकनिषेधा-धिकारयोविध्यनुष्ठानमात्रपरिनिष्ठितत्वातः । तस्मात्रार्थज्ञान-कामस्य नियोज्यत्विमिति । स वक्तव्यः किमिदानीत्रैमित्तिक-वाक्यार्थज्ञानमनपेक्षितमेव । यद्येवं तर्हि पिकद्शनकाकद्शन-विमर्शसदृशं किं सर्वत्र शक्तौ पृष्टत्तिःस्याद् अपि चाप्येकदेशे तथा च कालमपि किमनादस यजस्वेसेव यष्ट्व्यम् उत कालएव, मुख्या-भावे द्रव्यान्तरं प्रतिनिधेयम् उत न तच सहशमसहशमिसादि न कर्तव्यं स्यात् । निर्णयार्थत्वाद्विमर्शस्य तद्रथस्य चानिर्णनीषित-त्वात । अतो ऽवश्यमससपि फले विध्यर्थानुष्टानिसद्ध्यर्थमेव त-द्वाक्यार्थज्ञानमपेक्षितव्यमिसभ्युपगन्तव्यमिति युक्तमर्थज्ञानका-मस्य नियोज्यत्विमिति । यद्येवं तर्हि पागेव वेदाध्ययनाद्धर्मजि-ज्ञासोत्पादादथातो धर्मजिज्ञासेखनुपपन्नं स्यात, न जिज्ञासा-भेदात यथाह।

जिज्ञासैकोपनीतस्य द्वितीया पठितश्रुतेः । ज्ञातवेदाङ्गकस्यान्या या मीमांसापुरःसरेति ॥१३॥

<sup>(</sup>१) सदशस्तिद्दमर्श इति पाठः २ पु० ।

ग-

य-

स-

र्वः

यु-

भ-

गा-

न-

क-

न-

था

गा-

न

त-त-

ना-

जे-

ग-

मथमं तावद्धर्माधर्मी ज्ञातच्याविति दृद्धेभ्यः श्रुत्वा तज्ज्ञातु-मिच्छन् स्वाध्यायाध्ययनविधिना ताद्थ्येन विहितमध्ययनमपि तेभ्य एवावधायाधीते वेदं ततो ऽच्युत्पन्नस्याधीताद्पि वेदादर्थज्ञा-नानुद्याद किमनेनोच्यते इति पुनरन्यादृशी जिज्ञासा जायते तद्वशेन च व्युत्पच्युपाये निगमनिरुक्तव्याकरणादिश्रवणे यतते ततश्च पदार्थज्ञानाद्वाक्यार्थः प्रतीयमानो न्यायानवधारणात्संश-यितो भवति ततः पुनर्वाक्यार्थविशेपजिज्ञासा भवति तदिदं प-श्चात्तनं जिज्ञासाद्वयमभिमेखाथातो धर्मजिज्ञासेत्युक्तम् । यथोक्तं भाष्यकारेण न जिज्ञासामात्राभिपायेणेद्मुच्यते किञ्च ताद्दशीं धर्मजिज्ञासामधिकुयायमथशब्दं प्रयुक्तवानाचार्यः या वेदाध्यय-नमन्तरेण न सम्भवतीति । प्रामाण्याप्रामाण्यजिज्ञासा तु यद्यपि वेदाध्ययनात्प्रागपि सम्भवति तथा ऽप्यध्ययनकालानियति भ-यात्पश्चादेव करिष्यते। तदलमतिदृरंगत्वा। सिद्धं तावदर्थज्ञानका-मस्याध्ययननियोज्यत्विमिति । पत्युताध्यापनएव नियोज्यो न सम्भवति आचार्यकस्य सामान्यतो ऽपि पागस्माद्वचनादनवग-मादिसनन्तर्मेव वक्ष्यामः।

अथानियोगजन्यत्वान्नियोज्यस्य विशेषणम् । न युक्तमर्थविज्ञानं तुल्यमाचार्यके ऽपि तत् ॥१४॥

यदेव हि नियोगफलं तदेव काम्यमानतया नियोज्यमवच्छे-चुमलं तुषविमोकादिवत्। ज्ञानन्तु विषयभूताध्ययनफलं न नियो-गजन्यमिति न तत्कामस्य नियोज्यत्वं सम्भवतीति चेत् तर्धनेनै-व हेतुना आचार्यकमपि न नियोज्यविशेषणं स्यात तस्यापि वि-षयफलत्वात्। किञ्च।

१ अतिपत्तिभयादिति २ पु. पाठः ।

प्रयुक्तितिलकः।

प्रमाणान्तरिवज्ञाते कामनोत्पद्यते प्रिये । आचार्यकं तु न ज्ञातं मानेनान्येन केन चित् ॥१५॥

आहवनीयादिवदलौकिकमाचार्यकं प्रमाणान्तरेणानवगत-मध्यापनविधायकेनैव वचनेनावगम्यतइति भवतां दर्शनं नचा-नवगते कामना सम्भवतीति न तत्कामस्य नियोज्यत्वसम्भवः। अनेनैव तु वचनेन ज्ञात्वा काम्यतइसाश्रीयमाणे परस्पराश्रय-दोषापत्तिः।

सिद्धं तत्काममुद्दिश्य विधिरेष प्रवर्तते । विधावस्मिन् प्रवृत्ते च तत्कामस्य निरूपणम् ॥१६॥ स्यादेतत ।

अधिकारादनुष्ठानं विद्यते स त्विहापि च । असत्यपि नियोज्यत्व तिद्ध साक्षान्न साधनम् ॥ १७॥

नियोगम्प्रति हि नियोज्यता नासौ साक्षाद्विषयानुष्ठानसा-धनं किन्तु नियोज्यत्वेन सम्बद्धस्य पुरुषस्य नियोगः कर्तव्यो भवति।स एव हि नियोज्यो यो नियोगं ममेदं कार्यमिति बुध्यत। यस्य च नियोगः कर्तव्यस्तस्य च तत्साधने कर्मण्यधिकारो भवति स्वकार्यसाधनत्वाद्य अधिकाराचानुष्ठानम् । यत्र चान्तरेणापि नियोज्यत्वमधिकारो भवसवगतस्तत्र तत एवानुष्ठानसिद्धेः किं नियोज्यत्वेन । विद्यते चाध्यापने ऽधिकारः । आचार्यकसाधनत्वाद्यापने ऽधिकारः । आचार्यकसाधनत्वाद्यापने वचनेन प्रतिपादिते तद-थिनस्तत्राग्न्यर्थिन इवाधाने ऽनुष्ठानसिद्धिः । तदाक्षिप्तानुष्ठा-नेनैवाध्ययनेन छब्धात्मका ऽध्ययननियोगो न नियोज्यं परिक-लपयतीति । एवं तर्षि ।

# अधिकारादनुष्ठानसिद्धेरध्ययनस्य च । अध्यापनप्रयुक्तत्वयाचोथुक्तिरनर्थिका ॥ १८ ॥

311

ात-

चा-

1:1

ाय-

Ell

9 11

मा-

वो

त।

ाति

ापि

नि

ान-

द-

ष्ठा-क- विनापि विनियोज्यत्वपर्थज्ञानसाधने ऽध्ययने स्वाधिकारादेव तिहं तद्धिनो ऽनुष्ठानिसद्धेरध्यापनप्रयुक्तत्वानुपपितः।
भवद्भिरपि चेष्यते एवाध्ययने ऽधिकारः। नियोज्यत्वमात्रन्तु नेष्यते न तावता परप्रयुक्तत्वमनुष्ठाने संभवति स्वकीयादेवाधिकारादनुष्ठानलाभाद । ससपि च नियोज्ये फलसाधने कर्मणि
तत एवानुष्ठानं न नियोगाद कामाधिकारवद । फलं चाससपि
नियोज्ये साधनानुष्ठानं प्रयोक्तं क्षमिति कि नियोज्यसदसद्धाविवचारेण । यत्र तु नियोज्याधीनैव फलावगितिविश्वजिदादौ
तत्र भवतु नियोज्यापेक्षा, अत्र त्वन्तरेणापि नियोज्यमर्थज्ञानसाधनत्वेनाध्ययनमवगम्यतइति तत एवानुष्ठानिसद्धेर्नाध्ययनस्याध्यापनप्रयुक्तत्वसम्भवः। ततश्च।

अप्रयोजकता तुल्या नियोज्याभावतो हयोः । अधिकारात्प्रयोक्तृत्वं समान<sup>२</sup>मुभयोरिप ॥ १९॥

यदि नियोज्याभावादमयोजकत्वमध्ययनविधेस्ततो ऽध्या-पनविधेरपि तदभावादमयोजकत्वं भवति । अथाधिकारसद्भा-वात्तस्य मयोजकत्वम्, अध्ययनविधेरपि तर्हि तत्सद्भावाद मयोज-कत्वं युक्तमित्युभयोरपि तुल्यत्वान्नाध्यापनविधिमयुक्तत्वमध्यय-नस्य संभवति ।

विचारस्य प्रयुक्तिश्च नाचार्यकविधानतः। स्वेनैव त्वधिकारेण तद्दद्ध्ययनस्य सा ॥ २०॥

<sup>(</sup>१) न चतावतिति २ पु. पा.।

<sup>(</sup>२) संमं स्यादिति २। ३ पु. पा. ।

आचार्यकमध्यापनसाध्यमध्ययनमात्रमाक्षिपेत न विचारं विचारमन्तरेणाप्यात्मलाभात्। तेनावक्ष्यमध्ययनजन्येनैवाधिका-रेण विचारमन्तरेणानुपपद्यमानेन तत्प्रयुक्तिरास्थेया तद्वदेवाध्य-यनस्यापि तेनैव प्रयुक्तिः संभवतीति न प्रयोजकान्तरं सृग्यम्। येन हि फलेनार्थक्षानारूयेनेतिकर्तव्यताभूतो विचारः प्रयुज्यते प्रयुज्यतेतरामनेन करणभूतमध्ययनम् । अथोच्येत अध्यापन-विधिरेव विचारस्यापि प्रयोजकः स हि विशिष्टप्रयोजनाध्यय-नगोचरमध्यापनं विद्धत् तित्सद्ध्यर्थन्तादृशमध्ययनं प्रयुक्ते तादृशतं चाध्ययनस्य विचारमन्तरेणानुपपन्नमिति तेनैवासावा-क्षिप्यतइति ।

तद्युक्तं विशिष्टस्य यद्यप्यध्ययनस्य सः । अनुष्ठानं प्रयुक्के न ज्ञानस्यानङ्गभावंतः ॥ २१ ॥

यद्यपुपनयनद्वारेणाध्ययनं मयुञ्जानो ऽध्यापनिविधिरुपनयनमक्रमाधीतस्वाध्यायो ऽध्येतच्य इसेतद्वाक्यविहितं यद्र्थज्ञानार्थमध्ययनं तस्यवानुष्ठानं मयुङ्क्ते तथा ऽपि तत्स्वरूपमात्रमेवोपकारकत्वात्मयुङ्क्ते न त्वर्थज्ञानानुष्ठानम् अनुपकारकत्वाद् । यदि
त्वर्थज्ञानमध्ययनाङ्गं भवेत्ततो ऽध्ययनमयोजकेन विधिना तद्वारेण मयुज्यते ज्योतिष्ठोमविधिनेव दीक्षणीयाद्वारेण वाङ्गियमः ।
न तज्ज्ञानमध्ययनाङ्गम् अध्ययनमेव तु तदङ्गं न चाङ्गद्वारेण
मधानं मयोक्तुं शक्यम्।यश्च ज्ञानं न मयुङ्क्ते नासौ तित्सद्ध्यर्थ
विचारं प्रयोक्तुमर्हति । ननु यद्यपि न ज्ञानमङ्गं विचारस्त्वङ्गमेव,
ससं न त्वध्ययनाङ्गस्यापि तद्द्वारेणाध्यापनेन प्रयुक्तिसम्भवः ।

यदि तेन विना न स्यात्प्रधानस्यात्मसम्भवः । प्रयोजकस्य चासिद्धिस्ततस्तेन प्रयुज्यते ॥ २२ ॥ गरं

ना-

य-

I F

यत

ान-

ाय-

**्त्ते** 

वा-

नय-

ार्थ-

का-

पदि

ाद्वा-

मः । रिण

चर्थ

मेव.

वः।

अन्यथा ऽपि तु तल्लाभे स्वात्मलाभे च सिद्धाति । नैव कार्यान्तराङ्गस्य प्रयुक्तिस्तेन सिद्धाति ॥ २३ ॥

अध्यापनं ह्यध्ययनमन्तरेणानुपपद्यमानं तत् स्वरूपमात्रमेव ता-वत् साक्षात्मयुद्धे न तु तद्धं,यदि त्वङ्गेन विना मधानभूतमध्ययन-मेव न सम्भवेत् ततस्तद्द्वारेणाङ्गमपि प्रयुक्षीत पश्वपूर्वमिव यूपद्वा-रेण छेदनादीन्।यदि चाङ्गशून्येनाध्ययनमध्यापनं न सिद्ध्येत् यत्किञ्चित्स्वाङ्गोपतमेवाध्ययनमध्यापनोपकारि स्यात्ततो ऽध्या-पनविधिनैवाध्ययनाङ्गं प्रयुज्येत ज्योतिष्ठोमेनेव वाङ्गियमः। न त्वेतदुभयमप्यस्ताति विनाप्यङ्गेनाध्ययनस्वरूपसिद्धेः अध्यापन-स्य तत्स्वरूपमात्रेणा त्मलाभात्।तेन यद्यप्यविद्यपरिसमाप्त्युपयो-गितया ऽध्ययनस्वरूपोपयोगिनां व्रतादीनां सकलवेदाध्यापनिव-षयेणाचार्यकविधिनाऽविद्यपरिसमाप्ताकाङ्क्षिणां प्रयुक्तिस-मभवः तथापि न विचारस्तेनाक्षिप्यते । कार्यान्तराङ्गत्वादर्थ-ज्ञानाख्यं हि कार्यान्तरं साध्यतो ऽध्ययनस्य विचारो ऽङ्गम् नाध्यापनोपकारिणः। तेन नासावध्यापनविधिना प्रयुज्यते किन्त्वध्ययनजन्येनैवाधिकारेण। ततश्च।

तद्धदध्ययनस्यापि तत एव प्रयुक्तितः ।
नाध्यापनविधानेन प्रयुक्तिरुपपद्यते ॥ २४ ॥
अथ मन्यसे ससमध्ययने ऽस्सेवाधिकारः किन्तु ।
अधीयानेन बालत्वात्तदा त्वेष न गम्यते ।
न चाविज्ञायमानेन प्रयुक्तिरुपपद्यते ॥२५॥

<sup>(</sup>१) इतिशब्दो नास्ति २। ३ पु.।

<sup>(</sup>२) तस्त्रक्षपेणेवेति २। ३ पु. पा.।

समाप्ताध्ययनेनासौ व्युत्पन्नेनावगम्यते । ज्ञातेन च तदा तेन विचारो ऽपि प्रयुज्यते ॥२६॥

ज्ञायमानो हाधिकारः प्रयोजको भवति न चाध्ययनावस्था-यां वालेन माणवकेनासाववगन्तुं शक्यते। अतो नाध्ययनं स्वा-धिकारप्रयुक्तं विद्वद्धिकाराध्यापनवशेनैवानुष्ठिते ऽध्ययने सा-इते च्युत्पन्नेन माणवकेन वेदार्थावगमातः। अध्ययने त्वात्मनो नासाववगन्तुं शक्यते वेदार्थावगमवशादध्ययने स्वाधिकारो ऽव-गम्यते अवगतेन च तेन विचारः प्रयुज्यतइति तदयुक्तम्।

हितकारिभिरेवासौ ज्ञायमानः प्रवर्तकः । कर्जा ऽविज्ञायमानो ऽपि नैव स्यादप्रयोजकः ॥२७॥

यथैवातुरार्थ भिषज्यद्भिहितकारिभिरौषधसेवाफलवेदिभिरातुरापेक्षितफलान्तरमितपादनेन तत्फलमद्भीनेन वा साम्ना वोपायेनानुष्ठाप्यमानस्यौषधस्य स्वाधिकार एवं प्रयोजकस्तद्भिसनिधमदृत्तत्वादौषधफलमेव ह्यारोग्यमभिसन्धाय भिषज्यन्तस्तमनुष्ठापयन्ति, तथा ऽत्राप्यध्ययनसाध्यमधिकारमवगच्छिद्भिहितकारिभिः पित्रादिभिरनुष्ठाप्यमानस्याध्ययनस्य तत्मयुक्तितोपपद्यते । यदि चावश्यमनुष्ठात्रैव मयोजको ज्ञातव्यस्ततो ऽध्यापनिविधिरपि बालेन तेनाज्ञायमानः मयोजको न स्याद । अतो
यथा तस्य ग्राहकावगतस्य मयोजकत्वम एवमध्ययनसाध्यस्याप्यधिकारस्य भविष्यति इति नाध्यापनिविधिमयुक्तमध्ययनम् ।
यदि च तत्मयुक्तं स्यात्ततो नार्थज्ञानार्थता सिद्धचेद । न हि
मितलब्धानुष्ठानस्य प्रयोजनापेक्षा समस्ति यदन्तरङ्गत्वादर्थज्ञानस्य प्रयोजनत्वं स्याद । नन्वधिकारपर्यवसायिनस्सेव वि-

<sup>(</sup>१) ज्ञानं प्रयोजनिमति २।३ पु. पा.।

धय इति अध्ययनविधिना ऽपि तथा भवितव्यम्। न पयोजना<sup>3</sup> -नुष्ठानलाभात् अनुष्ठानार्थे ह्यधिकारो ऽपेक्ष्यते। लब्धे तु तस्मिन् न तदपेक्षायां निवन्धनमस्ति ।

या-

वा-

सा-

मनो

ऽव-

911

भि-

वो-

मस-

तम-

हैत-

ाेप-

या-

भतो

या-

म् ।

दर्थ-

वि-

स्यादेतत्, अध्ययनविधिरधिकारपर्यवसायी विधित्वादप्रि-होत्रादिविधिवत् इति । तद्युक्तम् । अध्ययनविधिरधिकारविधुरः तद्भावे ऽपि छब्धात्मकत्वात् यस्य विधेर्यद्भावे <sup>२</sup>ऽपि आत्मलाभो भवति स तद्विधुरः नैमित्तिकविधिरिव फलविधुर इति मतिहेतुस-द्भावात । यदि चानुपपत्त्यभावे ऽपि अन्यत्र दृष्टमिति कृत्वा ऽधि-कारः कल्पते ततः फलपर्यन्तत्वं काम्येषु दृष्टमिति नैमित्तिकनि-षेधविध्योरपि तत्पर्यन्तत्वं स्यात् । न चैतदिष्टं भवता तस्मा-श्नाध्ययने Sधिकारसिद्धिः । अथ विधेरतत्परत्वे Sपि दृष्टत्वाद्रर्थ-ज्ञानं प्रयोजनमङ्गीक्रियते हन्त अतत्परत्वे Sध्ययनस्याध्यापनपरत्वे-न मतीयमानस्यार्थस्याविवक्षितत्वात् अविवक्षितस्य च विचारान-ईत्वात् अनारभ्यमेव शास्त्रं स्यात् । अथापि कथं चिद्विवक्ष्यते तथापि विधेरतत्परत्वान्न वैधत्वं विचारस्य सिद्धचति । अवैध-श्च न वैधं स्नानमुत्क्रष्टुमहीत यदि हाध्ययनविधिरेवाध्ययनमर्थ-ज्ञानावसानं विद्ध्यात्ततस्तेन विचारमन्तरेणार्थस्य ज्ञातुमशाक्य-त्वाद्विचारो ऽप्यर्थाक्षिप्तः स्वविरुद्धं स्नानमुत्कर्षेत । यदा त्व-ध्ययनमात्रादेव विध्यर्थो ऽनुष्ठितः तदा न विधिस्तावद्विचारा-नुष्ठानमाक्षिपति । यदि परमुत्तरकर्मानुष्ठानार्थे पुरुषः स्वेच्छया लौकिकेन रूपेणार्थज्ञानोपायेषूपदेष्ट्रवचनादिषु पर्वतमानः कदा चिद्विचारमपि कुर्यात् तथा सति कर्मानुष्ठाने समुपस्थि-ते सत्युपदेषृलाभे चासावनुष्टीयते ततो नावश्यमध्ययनानन्तरमे-वानुष्ठानं सिद्धचेत्। नन्वध्ययनाङ्गभूतो विचारः न चानङ्गेन क-

<sup>(</sup>१) प्रयोजनपरं नास्ति २।३ पु.।

<sup>(</sup>२) यक्तामे इति २। ३ पु. पा.।

त

₹

रणेन विधिः सिद्धचतीति विधिरेव स्वसिद्धचर्थ विचारमनुष्ठाप-यतीति कथमवैधत्वं विचारस्य । सत्यमध्ययनाङ्गं विचारस्तथा 5पि न विधिसिद्धानुपयुज्यते अर्थज्ञानारूयकार्योपयोगित्वात्।न च कार्यान्तरोपयोग्यङ्ं कार्यान्तरेण तदेककरणकेनापि वृष्टि-कामापूर्वेणेव सौभरकरणकेनान्नाद्यकामापूर्वोपयोगिसौभराङ्ग-मूर्क्निधनं प्रयुज्यते । अथ विथिरेवार्थज्ञानार्थाध्ययनसाध्यत्वा-त्तादृग्विषयसंपत्त्ये विचारमाक्षिपतीत्युच्यते तद्ध्यापनविधिमः युक्तत्वं विचारस्य निराकुर्वद्भिरस्माभिनिराकृतम् । यद्यप्यर्थ-ज्ञानार्थमध्ययनं तथापि न तेन रूपेण विधिसाधनत्वं स्वरूपेणैव तत्साधनत्वात्। यदन्तरेण विधिन सिद्धचाति तस्यैवासावनुष्ठान-माक्षिपति नान्यस्य । यद्यपि विचारमन्तरेण विधिन सिद्धधेत् तथापि नासौ विचारानुष्ठानमाक्षिपति नियोज्याभावात्। न हा-सौ केन चित्पुरुषेण ममेदं कार्यामिति मतीयते, तेन न स स्वात्म-न्यपि तावन्नरं मेरयेत् कुत एव स्विसद्धुपाये अत एवाध्ययने ऽप्यनुष्ठापकत्वं न सिद्ध्यति। यस्य हि करणे ऽपि नियोज्याभाः वादनुष्ठापकत्वं न सम्भवति तस्य कथमङ्गेषु सम्भवेत् तस्मान्न वैथत्वं विचारस्य सिद्धचति ।

स्यादेतत् अध्ययनविधिरेवाध्ययनस्यार्थाज्ज्ञातमर्थज्ञानं मन् योजनत्वेन स्वीकृत्य तिसद्ध्यर्थं विचारमाक्षिपतिति । तद्युक्तम् अध्ययनविधिरर्थाज्ज्ञातमर्थज्ञानं मयोजकत्वेन स्वीकरेतित्यस्य को ऽर्थः। न तावत्तत्र विनियुङ्के ममाणान्तरत् एव तत्साधनतावगन्मात्, अवधातादिवित्रयमविध्यनवगमाच्च। अथ ताद्ध्यमनुमन्यतः इत्युच्यते तत्र अननुमतस्यापि ताद्ध्यस्य लाभाव । यदनुमस्यभावे ऽपि यष्ठभ्यते तत्त्वदनुमन्यते इति हास्यमेतद् । लभ्यते चान्तरेन्णापि विध्यनुमतिमध्ययनस्यार्थज्ञानार्थतेति को ऽथीं ऽनुमसा । वाप-

तथा

रान

र्षि-

ाङ्ग-

त्वा-धिम्र-

यर्थ-

रेणैव

ग्रान-चित्

त्ता-

ात्म-

ययने

भा-

मान्न

म-

क्तम्

सस्य

वग-

न्यत-

भावे तरे-

या ।

तस्माम कथि श्रिद्धिचारस्य वैधत्वं सिद्धियतीति न तद्वलेन स्नानीत्कर्षः शक्यते कर्तुम् । अध्ययनमात्रणेव समाप्ते विध्यर्थे ससनन्तरं वेदमधीत्य स्नायादितिस्मृतिवलेन स्नात्वा पश्चाज्ज्योतिष्टोमादिकमीनुष्ठाने समुपस्थिते तिन्नर्णयार्थमुपायान्तरालाभे च
विचारो ऽपि कदा चिदनुष्टीयेत वा न वेति नाथातो धर्मिजज्ञासेति
सूत्रमानन्तर्यमितपादनपरमुपपन्नं स्यात् । तस्मान्नाध्यापनिविधिमयुक्तमध्ययनिमिति। कश्चासावध्यापनिविधिर्यत्मयुक्तमध्ययनम् ।
यदुच्येत जपनीय तु यः शिष्यं वेदमध्यापयेद् द्विजः । सकल्पं
सरहस्यज्च तमाचार्यम्भचक्षातइतिस्मृत्यनुमित जपनीयाध्यापनेनाचार्यकं भावयेदिति एवंक्पं वचनमिति तद्युक्तम् ।

नाध्यापनमिदं वाक्यं विधातुं क्षमते यतः । द्रव्यार्जनार्थं प्राप्तत्वाद्यच्छन्देन च<sup>१</sup> संगतेः ॥२८॥

यथैवैतया ऽन्नाद्यकामं याजयेदिति याजयतेः परः श्रूयमाणो ऽपि विधिः यागविधिपर एव प्रयोजकच्यापारपरः शब्दो द्रव्यार्जनार्थ-प्राप्तऋत्विग्व्यापारानुवाद इति स्थास्यति तथा ऽध्यापयेदिसध्य-यनविधिपर एव नाध्यापनिविधिपरः द्रव्यार्जनोपायतयैव प्राप्त-त्वाद । उपनयनमप्यध्ययनाङ्गमेवाध्येतृसंस्कारत्वाद । एतेनै-वा श्वर्ष ब्राह्मणमुपनयीत तमध्यापयीतेतिवचनं व्याख्यातम् । ननु तत्रोपनयनस्यात्मनेपदश्रवणाद आचार्यकार्थत्वमवगम्यते । न अकर्त्रभिप्तायत्वान्नयतेरात्मनेपदविधानस्य । अन्यथा स्वरित-ञित इसनेनैवाचार्यकसाधने ऽप्यर्थे वर्तमानान्नयतेरात्मनेपदं सि-द्रधतीति सम्माननेतिस्त्रमनर्थकं स्याद। तथा चाहुरकर्त्रभिप्ता-यार्थः पुनरारम्भ इति। तस्मादध्येतृसंस्कारद्वारेणाध्ययनाङ्गमेवो-

<sup>(</sup>१) यच्छब्देनार्थेति २ पु. पा.।

<sup>(</sup>२) एवशब्दो नास्ति २। ३ पु.।

प्र

त्त

€

7

1

5

f

त

5

7

पनयनम् अनुषङ्गाद्वाजिनमिवामिक्षार्थं दध्यानयनमाचार्यकं साध्यति न तु तद्र्थम् । तस्मान्नाचार्यकार्थतया ऽध्यापनस्य विधायकं वचनमस्ति । किञ्च न चालौकिकमाचार्यकम् उपनीय वेदाध्यापियतुराचार्यग्रब्दो वाचकः पाठकादिवत् । उपनीय तु यः शिष्यमिस्यपि शब्दार्थमितपादनपरमेव तेनाविद्यमानत्वाद्ध्यापनिवेधेन तत्मयुक्तमध्ययनम्। अथापि विद्यादानेन सुमितिन्नस्य लोके महीयत इसादिभिविद्यादानात्मकत्वाद्ध्यापनमपि फलानतरशेषतया विहितं भवेत्तथा ऽपि तत्र सर्वत्र नियोज्याश्रवणादिधकारमात्रस्य चाध्ययने ऽपि सद्भावाद्विचारस्यावैधन्त्वमसङ्गान्नाध्यापनविधिमयुक्तमध्ययनम् । कश्चित् पुनराह यः द्यप्यथयनस्य स्वाधिकारेण प्रयुक्तिः सम्भवति तथा ऽपि नासावाश्रियतुं युज्यते तथा हि ।

ज्ञानं नाध्ययनस्य स्यात् स्वमहिम्ना प्रयोजकम् । तत्साध्यमग्निहोत्रादि तद्द्वारेण प्रयोजकम् ॥२९॥

न हार्थज्ञानं स्वयमपुरुवार्थत्वाद्ध्ययनस्य प्रयोजकं भिनितुमईति । ज्ञानसाध्यानि त्विग्नहोत्राद्यपूर्वाणि तद्द्वारेण प्रयोजकानि भवन्ति न तु तेषां ज्ञानमङ्गं किन्तूपकारकमात्रम् । आचार्यकस्य त्वध्यापनमङ्गमेवातस्तत्स्वाङ्गद्वारेणापि प्रयोजकत्वं
लभते । अग्निहोत्राद्यपूर्वाणि तूपकारकद्वारेण । न चामिक्षावदङ्गद्वारेणापि प्रयोजकत्वलाभे सत्युपकारकद्वारेण वाजिनवत्प्रयोजकत्वं युक्तमङ्गीकर्तु तस्माद्ध्यापनिविधिषयुक्तमध्ययनमिति तदयुक्तम् । यद्यपि हि ।

न ज्ञानं कर्मणामङ्गं ज्ञानस्याध्ययनं मतम् । अङ्गं नाध्यापनस्यैतन्न तेनातः प्रयुज्यते ॥३०॥

<sup>(</sup>१) उपकास्कमात्रत्वादिति ३ पुः पाः। (२) तेनाङ्गीमिति २ । ३ पुः पाः।

यद्यपि न कमी कुं ज्ञानम् अध्ययनन्तु ज्ञाना कुमेव तेन प्रयुज्यमानमध्ययनं शेषिष्रयुक्तमेव भवति न त्वध्ययनमङ्गम् अ-तस्तेन प्रयुक्तमध्ययनसुपकार्यमात्रप्रयुक्तं स्यात न शेषिप्रयु-क्तम् । तेन शेपिप्रयुक्तत्वे सम्भवति उपकार्यमात्रप्रयुक्तत्वमयुक्त-मिति सुतरां स्वाधिकारप्रयुक्तमध्ययनं नाध्यापनप्रयुक्तम् । य-द्यपि क्वानं स्वरूपेणापुरुपार्थस्तथा ऽपि कर्मानुष्ठानौपयिकत्वा-त्पुरुषेरध्यतएवेति पुरुषार्थत्वादच्ययनस्य प्रयोजकत्वं संभवसा-चार्यकवत् । तदपि हि स्वरूपेणानभिल्पितं दक्षिणालाभ-सिद्धचर्थमेव पुरुषेणार्थ्यते । अतो यथा तस्य प्रयोजक-त्वम् एवं ज्ञानस्यापि । न ह्यवक्यं स्वरूपेणैवार्थितं प्रयोजकमिति नियमः समस्ति । मुखसाधनपशुपुत्रादिवत् फलान्तरसाधन-तया ऽधितस्य प्रयोजकत्वाविरोधात । यद्यपि चामिहोत्राद्यपू-वीमेव ज्ञानद्वारेण प्रयोजकं तथापि तदेव युक्तं नाध्यापनं पुरुषा-न्तरगामित्वाद चेतृगाम्येव तु ज्ञानं वा तत्साध्यं वा ऽग्निहोत्रादि प्रयोजकमध्ययनस्य युक्तम् । यो ऽप्यङ्गद्वोरणाध्यापनविधेः प्र-योजकत्वमुपकारकद्वारेणाग्निहोत्रादीनामिति विशेषो ऽभिहितः सो ऽपि नास्ति । द्वयोरप्यङ्गत्वमुपकारकत्वञ्च द्वारमेव । तथा हि। अग्निहोत्राद्यपकारकत्वात्तज्ज्ञानं तदङ्गत्वाचाध्ययनं प्रयुङ्क्ते। आचार्यकन्त्वङ्गत्वादध्यापनं तदुपकारकत्वाचाध्ययनं प्रयुक्को इति क्रमभेदमात्रम्। नैतावता कश्चिद्विशेषः समानपुरुपगामित्वाद-भिहोत्रादीनामेव प्रयोजकत्वं नाध्यापनविधेरिति । न चामिहो-त्रादि प्रयोजकं ज्ञानमेव तु प्रयोजकमित्युक्तं तदेतद्विस्पष्टं प्र-पंअयिष्यते । कथं चाचार्यकविधिः पुरुषान्तरगामी पुरुषान्तर-कर्तृकमध्ययनं प्रयुक्षीत । समानपुरुषगामिनो हि दर्शपूर्णमा-सादिविधयः कार्यतया प्रतीयमाना युक्तं यत्तस्यैव पुरुषस्य स्वसाधनेषु पयाजादिषु स्वसिद्ध्यर्थमनुष्टानं प्रयुक्षते । अन्य-

Ę

ध-

था-

दा-

यः

या-

ह्म-

फ-

या-

वेध-

य-

ऽपि

वि-

यो-

आ-

कत्वं

चा-

वा-

क्त

91.1

साध्यं तु कार्यमन्यस्य कथिमवानुष्ठापकं भवेत् न हि स्वकार्य-साधनादन्यत्र चेतनः पर्वतेते ।

यद्यध्यापियतैवास्य स्वाधिकारप्रदर्शनात् । अनुष्ठापियता तत्र स्वाधिकारप्रयुक्ति ॥ ३१॥

यद्यच्यते आचार्य एव स्वकार्यसिद्ध्यर्थमध्ययने माणवकं स्वाधिकारमदर्शनेन मवर्तयतीति । ससमेवं किन्तु तथा सीत स्वाधिकार एव तत्र प्रयोजकः स्यान्नाध्यापनाविधिः स्थपतीष्टेरिव स्वाधिकारः । सा ह्यनभिज्ञनिषादाधिकाराऽपि द्रव्यार्जनमद्तै-र्ऋत्विग्भिरधिकारमदर्शनेन निषादेनानुष्ठाप्यमाना स्वाधिकार-प्रयुक्तिव न द्रव्यार्जनमयुक्ता तथा ऽध्ययनमपि ।

प्वपक्षे न शक्यं स्यात् स्वाधिकारप्रदर्शनम् । नाध्यापनप्रयुक्तत्वमतस्तत्र प्रसिद्धाति ॥ ३२ ॥

भवतु वा ऽध्यापियत्रा स्वाधिकारमदर्शनेनाऽपि माणवकस्यानुष्ठाप्यमानस्याध्यापनमयुक्तत्वम्। न चैतद्दिप पूर्वपक्षे सम्भवति।
न हि तत्र माणवकस्य कश्चिद्धिकारो ऽस्ति। यत्मदर्शनेनासावध्याप्यत् आचार्यकसिद्धिमात्रमयोजनत्वाद्ध्ययनस्य पूर्वपक्षे। नतु
नियोगसिद्ध्या पूर्वपक्षे ऽप्यधिकारः संभवति न अकार्यत्वाद् ।
न हि माणवकस्य नियोगः कार्यः, येन तित्सद्ध्या ऽधिकारः स्याद्धः अनियोज्यत्वाद् । न ह्यनियोज्यस्य नियोगः कार्यः अतस्तत्सिद्ध्या नाधिकारसम्भवः। अथासस्यपि स्वाधिकारे सामादिनोपायान्तरेण कथि अद्धर्ध्याप्येत तथा सति विश्वजिदादीनामापि कथभिद्धात्विज्ये प्रवृत्तरेव ऋत्विग्भः प्रवर्षमानेन यजमानेनानुष्ठानसम्भवाद् नानुष्ठानिसद्धये अधिकारसिद्ध्यर्थं नियोज्यपरिकल्पनं शक्यते। अथानर्थक्यान्नार्त्वजो यजमानमाह्व यीन्त न हि-

१ प्रयानित इति २ पु. पा. २ याजयन्तीति १ पु. पाठः ।

ार्य-

वकं

तीत

रिव

न्ते-

ार-

या-

ति।

ाव

ननु

याव

त्सि-

ापा-

कथ-

ग्रान-

परि-

न ह्य-

सावनिधकारी तेभ्यो दक्षिणां ददातीति तदत्रापि समानम्। न हा-ध्ययने ऽधिक्रियमाणो माणवको दक्षिणादानाद्याचार्यस्याचरति ति छिप्तया ऽऽचार्यस्याचार्यकिषष्टम् । न ह्याचार्यकं पुरुषस्य स्व-क्ष्पेणाभिल्रिषितम् । न चं पूर्वपक्षे ऽध्ययनं माणवकमधिकरोतीित नाध्यापनेन प्रयुक्तिः सम्भवति। पक्षद्वयसाधारणी तत्प्रयुक्तिर्भ-वद्गिरिष्यते। विद्यादानेन सुमितीरसाद्यपि पुरुषार्थज्ञानदानाभि-मायम्। अन्यथा लौकायतिकशास्त्रार्थज्ञानदानमपि ब्रह्मलोकाय कल्पेत । न चाध्ययनस्य पूर्वपक्षे पुरुषार्थता ऽस्तीति न ब्रह्म-लोकपाप्तिफलविद्यादानविधिवशाद्पि तस्य प्रयुक्तिः सम्भ-वति । तित्सद्धं नाध्यापनिविधिमयुक्तमध्ययनीमिति नैवं पूर्व-पक्षोत्तरपक्षावुपपन्नाविति । "या ऽपि किमध्ययनस्याचार्यकमर्थ-ज्ञानं वा प्रयोजनिभिति चिन्ता साप्ययुक्ता । किमियं विधिग-म्यस्य प्रयोजनस्य चिन्ता कि वा प्रमाणान्तरगम्यस्य। न ताव-त्ममाणान्तरगम्यमात्रं शास्त्रे चिन्तनीयम् उभयोश्च ममाणान्तरेणा-वगम्यमानत्वात्र चिन्तावसरः । न च विधिगम्यचिन्ता ऽपि सम्भवति न हि विधिनियागार्थः"।

तस्माद्वार्तिककारोक्ता गम्भीरा भाष्यसम्मता ।

स्वाध्यायविधिवाक्यार्थगोचरा नीतिरुच्यते ॥ ३३ ॥

स्वाध्यायो ऽध्येतव्य इसध्ययनाविच्छन्नभावना विधिमयु-क्ता तव्यमसयेनाभिहिता तस्या भाव्यापेक्षायां समानपदोपात्त-मप्यध्ययनमपुरुषार्थत्वादुद्धङ्खय पुरुषार्थरूपं किमपि भाव्यमपेक्ष-माणा ऽवितष्ठते। तत्र संदेहः । कि विश्वजिदादिन्यायेन स्वर्गो ऽस्या भाव्यः कल्प्यतामुताक्षरग्रहणादिपरम्परया साध्यमानं वाक्यार्थज्ञानमेव भाव्यमङ्गीकर्तव्यामिति। तत्र पूर्वः पक्षः।

<sup>&</sup>quot; " एताचिन्हगती मन्यो २ पु. नास्ति ।

नार्थज्ञानार्थता युक्ता प्रमाणान्तरसिद्धितः। स स्वर्गः स्यादिति न्यायादतः स्वर्गार्थता भवेत् ॥३४॥

अ

ते वि

यद्यपि चाध्ययनान-तरमक्षरग्रहणादिपदावधारणपदार्थ-संवित्प्रणाडिकया वाक्यार्थज्ञानमुपनायमानं दृश्यते तच्च फल-वत्कर्मानुष्ठानापयोगितया पुरुषस्याभिलिपतं शक्रोसेव भाव्य-भावमनुभवितुम्। न च दृष्टे सम्भवसदृष्टं कल्पयितुं शक्यिभ-सर्थज्ञानार्थतेव युक्तेति बुद्धिभवतीति तथा ऽप्यमाप्ते शास्त्रस्यार्थ-वन्त्वात्प्रमाणन्तरादेवार्थज्ञानस्याध्ययनभावनाभाव्यतासिद्धेः ता-दृश्ये विध्यान्थवयपसङ्गाद् विश्वजिन्न्यायेन स्वर्गार्थतेव युक्ता। यद्यच्येत ।

प्रमाणान्तरसिद्धे ऽपि नियमाथों ऽवहान्तिवत् । उपपन्नो विधिनैंवं ऋत्वर्थत्वाद्दिना न तत् ॥ ३५॥

प्रमाणान्तरादेवार्थज्ञानार्थतासिद्धावप्यवघातादिविश्वयमार्थत्वाद्विधर्नानर्थक्यमिति चेद् नैवं युक्तमकत्वर्थत्वाद्घ्ययनस्य।
अवघातादयो हि कतावेव नियम्यन्ते। अवघातेनैव निर्वर्थमानास्तण्डलाः कत्वपूर्व साधयन्तीति न तण्डलस्वरूपे प्रमाणान्तरविरोधात प्रस्थपृष्ठपेषणनखनिर्ल्छञ्चनादिना तिन्नर्द्यत्विद्धानात्।
एविमहापि ज्ञानोत्पत्तरन्तरेणाप्यघ्ययनं पुस्तकनिरीक्षणादेरिप
सम्भवाद् न तत्स्वरूपे ताविश्वयमः सम्भवति। यदि प्रमध्ययनापादितज्ञानपूर्वकमेव कत्वनुष्ठानमभ्युद्याय घटतइति नियम्येत
तच कत्वर्थत्वाद्घ्वयनस्यायक्तम्। तिश्वयमार्थत्वानुपपत्तेः स्वर्गार्थतेव वरमिति। अथ निर्देशादार्थवादिकमेव फलं युक्तम्
अश्रुतौ हि फलस्यानुमानं स्यात्। इह तु यं यं क्रतुमधीते तेन
तेनास्येष्टं भवतीति क्रतुकलावाप्तिः। यद्दचो ऽधीते प्रयसः कुल्याः

38

#### न्यायरत्नमालायाम्।

अस्य पितृत् स्त्रधा अभिवहन्ति पयआहुतिभिरेव तद्देवांस्तर्पयति ते पितरो देवाश्चेनमध्येतारं तृप्ता आयुरादिभिस्तर्पयन्तीति आयुरा-दिमाप्तिः। "यस्तु सम्यग्द्रिजो ऽधीते स्वाध्यायं शक्तितो ऽन्वहम्। आहेव स नखाग्रेभ्यः परमं तप्यते तप" इति तपःफलमाप्तिरपि श्रुयते एव। तस्मान्न स्वर्गार्थता युक्तेति। अत्र ख्रुमः।

आद्ये त्वध्ययने नैव का चिदस्ति फलश्रुतिः। धारणे जपयज्ञे च फलश्रुतिरियं यतः॥ ३६॥

क्रतुफलाञ्जरादिमाप्तिस्तावङजपयक्राध्ययनगोचरा धार-णाध्ययनगोचरा तु तपःफलमाप्तिः । आद्ये तु स्वीकरणाध्य-यने न किञ्चित्फलश्रवणमस्ति यतो निर्देशादश्रुतानुमानं न क्रियेत । चोदकादपि शब्दभावनेतिकर्तव्यताभूतं माशस्यमात्रं लभ्यते न त्वायुरादिस्वरूपम् । तस्मात् स्वर्गार्थत्वादध्ययनस्यानु-वचनमात्रेणैव विचारमन्तरेणैव स्वाध्यायाध्ययनलक्षणशास्त्रार्थ-समाप्तेर्न तद्वशेन स्नानोत्कर्षः शक्यते वक्तुम इसध्ययनानन्तरं वेदमधीय स्नायादिति स्मृयनुमितश्रुतिवचनवलेन स्नात्वा पश्चा-त्प्रयोजनवरोन विचारयतु मा वा न त्वन्यार्थाद्ध्ययनात्प्रतीयमानो Sर्थो न विवक्षित इति कथं विचाराभ्यनुज्ञा । नैष दोषः । अर्थप्रि -पादकस्याप्यदृष्टार्थाध्ययनसम्भवात् । यथा तावत् सिद्धान्त एव याजयित्वा प्रतिगृह्य चानशनिश्चः स्वाध्यायं वेदमधीयीतेति प्राय-श्चित्तार्थे ऽप्यध्ययने विहिते न वेदस्याविविक्षतार्थता ऽऽपद्येत तथा स्वर्गार्थे ऽप्यध्ययने द्रष्ट्व्यम्। न हार्थप्रतिपादनसमर्थस्य वाक्यस्य कदा चिददृष्टार्थमुचारणं कृतमिस्रेतावता स्वाभाविकमर्थपरत्वं ्हीयते । तत्सिद्धं नाध्ययनानन्तरं धर्मजिज्ञासा कर्तव्येति अत्रोच्यते।



₹ 8II

र्थ-ल-

व्य-मि-

ार्थ-

ता-

।

11

मा-य ।

ना-

तर-

व।

रपि ना-

म्येत

**₹**व-

क्तम्

तेन

च्याः

22

दृष्टप्रयोजनाभावे ह्यदृष्टं परिकल्प्यते । दृष्टमेव त्विह ज्ञानं विधेश्च नियमार्थता ॥ ३७ ॥ यद्यप्यध्ययनस्यार्थज्ञानार्थता प्रमाणान्तरसिद्धा तथाऽपिन विधेरानर्थक्यं नियमार्थत्वात् ।

अक्रत्वर्थतया यत्तु नियमार्थत्ववार<sup>१</sup>णम् । तत्प्रयोजनमात्रत्वान्नियमस्य न दृषणम् ॥ ३८॥

7

यदि हि वाक्यार्थ एव नियमः स्यात्ततो ऽर्धज्ञानस्व छपे नियमायोगात ऋतौ चातदर्थस्यानियमात्र नियमार्थता ऽवकल्पते न त्वेतदस्ति। अप्राप्तविधिरेवायम्। यावद्धि फलवत्कर्मानुष्ठानो-पयोगिज्ञानोपायतया ऽध्ययनाचनुष्ठानं नोत्येक्षितं तावदृद्विजा-तीनामुपनीतानां तत्प्रक्रमाधीतया स्वध्यायो ऽध्येतव्य इति प्रसन्न-श्रुसा ऽध्ययनं विधीयते श्रुतेलिङ्गाच्छीघं प्रवत्तेः । विहिते तु तिस्मस्तदापादितज्ञानैरेव लब्धानुष्ठानान्युत्तरकर्माण्यवैधत्वाद-भावः कमिणि स्यादिसनेन न्यायेन विद्वांसमधिकुस परनानि न तस्य ज्ञानसिद्धचर्थमुपायान्तरमाक्षिपन्तीति फलतो नियमभा-षा । तद्यथा रशनादानमन्त्रस्य छिङ्गादेवाश्वरशनाङ्गत्वे सिद्धे ऽपि मसक्षश्रुतिविनियोगः परिसंख्याफलम् । न हि तत्र परिसंख्या वाक्यार्थ एव स्वार्थहानादिमसङ्गात । श्रुतेश्च पूर्व लिक्नेन गर्दभरशनायाममाप्तेः । अतो Sमाप्तविधिरेव फलतः परिसंख्यावाचोयुक्तिः । एवमध्ययनविधावपि नियमवाचोयु क्तिर्द्रष्ट्रच्या । न चैतावता ऽध्ययनस्य क्रत्वर्थत्वप्रसङ्गः तदापा-दितमर्थज्ञानं क्रत्वङ्गम् । अध्ययनन्तु ज्ञानाङ्गमेव । यथाऽऽधान साध्यानामग्रीनां क्रत्वर्थत्वे ऽपि नाधानस्य द्रव्यस्याकर्मकाल-निष्पत्तेः प्रयोगस्यातद्रथेत्वमिति न्यायेन क्रत्वर्थत्वमेवमिहापि द्रष्ट्

१ कारणामिति १ पु. पा.।

च्यम् । एकदेशिभिरिप चाध्ययनिविधिगोचराध्यापनिविधिमयुक्ताध्ययनसम्पादितमेव ज्ञानमुत्तरकर्माङ्गिससभ्युपगन्तच्यम् ।
अन्यथा यः कश्चिच्छ्द्रो ऽपि वैयासादध्ययनेनोपायान्तरेण
वा ऋत्वर्थं ज्ञानं सम्पाद्येत् तस्यानिवार्यो ऽधिकारः स्यात् ।
तेनाध्ययनिविधिविहितोपनीतकर्तृकव्रतिनयमादीतिकर्त्व्यतोपेताध्ययनसम्पादितज्ञानवतामेवोत्तरकर्मस्वधिकारः । तथा सस्यि
नाध्ययनस्य ऋत्वर्थत्विमिति। इदं तावदेकदेशिनामस्माकं च तुल्यमेव । अध्ययनन्तु स्वविधिमयुक्तमाचार्यककरणविधिमयुक्तं
वेसत्र विवादः । तेनामकरणाधीतत्वान्नापूर्वीयज्ञानार्थतया ऽध्ययनविधानं येन ऋत्वर्थं स्यात् कि त्वध्ययनापादितं ज्ञानं ऋत्वर्थम् इति ।

तित्सद्धं नियमार्थत्वाज्ञानर्थक्यं विधेर्भवेत् ।

तेन दृष्टार्थतालाभाद्धज्ञानार्थता स्थिता ॥ ३९॥

कथिमदानीमनर्थकानां हुंफडादीनामध्ययनमर्थक्ञानार्थ, कथं च क्षत्रियाद्यधिकाराश्वमेधादिमितपादकस्य वेदभागस्य ब्राह्मणादिभिर्थक्ञानार्थमध्ययनम् । यद्यपि कथि चिद्र ब्राह्मणस्य याजनोपयोगिक्ञानार्थमध्ययनम् । यद्यपि कथि चिद्र ब्राह्मणस्य याजनोपयोगिक्ञानार्थमध्ययनमन्थकमेवादृष्टार्थं वा । कथञ्च निषेधवाक्येषु नावगुरेत्र हन्यादिस्यादिषु नियमवर्णनम् । यदि तावद्यययनापादितक्ञानवत एवावगोरणानुष्ठानं मस्यवायकरं नान्यस्येति कल्प्यते तथा सस्यनिष्ठफल्य्वमेवाध्ययनस्य स्याद् । को हि नाम मस्यवायफलकं निषेधवाक्यार्थक्ञानिमच्छेद् यस्तद्थम्ध्ययनमनुतिष्ठेत् । अथ निषेधे प्रनुष्ठानस्य शास्त्रार्थत्वाचिद्रषय एवायं नियम इति अध्ययनपूर्वकज्ञानवत एवानुष्ठानं मस्यवायपरिद्राराय भवति इतरेषान्यननुष्ठाने प्रि नैवासौ परिद्रियतइति

द्रष्ट

पे न

क्रपे

रपत

ानो-

जा-यक्ष-

ते तु

ाद-

ने न

भा-

सदे

तत्र

पूर्व

लतः

ोय-

ापा-

गान-

ाल-

तथा सखनधीतवेदानायननुष्ठाने प्रस्वायस्यावश्यकत्वाद् अनुष्ठाने ऽपि तस्य तावस्वाद्यथाकामं निपिद्धानुष्ठानं स्यात् । न
चैतदिष्ठम् । आँहसादीनां सर्ववर्णसाधारणत्वात्। तस्माञ्चतत्र नियमोपपत्तिः । कथञ्च स्वाध्यायाध्ययनवाक्ये नियमः । न हि तदर्थानुष्ठानं तद्ध्ययनपूर्वकं सम्भवति अध्ययनमेव हि वाष्यार्थः।
कथञ्चाध्ययनपूर्वकमध्ययनं सम्भवति आत्माश्रयदोपप्रसङ्गात्।
अथैवमादिष्वदृष्टार्थमध्ययनं तथा सस्वेक्ष्यात्सर्वत्रेव तथा प्रसकथता । तस्मात्रार्थज्ञानार्थमध्ययनिति । अत्राभिधीयते ।

न केवलार्थविज्ञानसिद्धिरस्य प्रयोजनम् । अपेक्षितं दृश्यते यत्सर्वं तत्फलमिष्यते ॥ ४०॥ त

3

यदि ह्राध्ययनस्य केवलपर्थज्ञानं प्रयोजनमस्माभिरिष्यते ततो यथोदाहृतेष्वेषु तदसम्भवादुपालम्भः स्यात् न तु केवलं तत्मयोजनम् । यदेव हि विध्यन्तरोपयोग्यपेक्षितमध्ययनेन साध्यमानं दृश्यते तत्सर्वमस्य प्रयोजनम् । तेन यथा क्रतुविधिभिस्तज्ञानमपेक्षितिमिति तत्प्रयोजनम् एवं निसनैिमित्तिकजपयज्ञपारायणादिविधिभिरहरहः स्वाध्यायो ऽध्येतव्यो याजयित्वा मितिगृह्य चानश्नांक्षः स्वाध्यायं वेदमधीयीतेसादिभिर्वेदस्वरूपावधारणमपेक्षितव्यमिति तदिप प्रयोजनम्। तेनाध्ययनोपात्तस्य वेदस्य यथायोगं प्रयोजनकल्पनात्तदनुरोधेन च नियमवर्णनाक्ष्ययोतिष्ठोमादिष्वध्ययनाजितेनैव वेदेन विज्ञातः क्रतुः फलं साध्यतीति नियमः । मन्त्रेष्वध्ययनोपात्तमन्त्रकृतभव स्मरणमनुष्ठानाङ्गमिति । हुमादिष्वध्ययनोपात्तमन्त्रकृतभव स्मरणमनुष्ठानाङ्गमिति । हुमादिष्वध्ययनोपात्तमन्त्रकृतभव स्तरणमनुष्ठानाङ्गमिति । हुमादिष्वध्ययनोपात्तिगेव गीतिकालोपलक्षणं भवितीति। सतोत्रशस्त्रजपमात्रोपयोगिषु च तदुपान्तियेव स्तोत्रादि कार्यमिति। निषेधवाक्येषु च ब्राह्मणादीनां चाश्वभेधादिषु जपयज्ञादिनात्रोपयोगिष्वध्ययनोपात्तेत्रेव जपयज्ञादि कर्तव्यमिति। आह

च यत्र तावद् गुरु तकाशादध्ययने विचारस्तत्र साधारणजपयञ्च-ऋतुशानिसिद्धिनिराकाङ्क्षत्वात्र कश्चित्फलान्तर्कल्पनावसर इति। अध्ययनविधौ तु तद्विधेयस्याध्ययनस्य करणांशाध्यय-नपूर्वकत्वमात्माश्रयदोपप्रसङ्गात्र सम्भवतीति तद्विधेयस्यैव विचा-रस्येतिकत्वयताभूतस्य भवति तत्पूर्वकत्वनियमः । अध्ययनोपात्ते-नैवाध्ययनविधिना विचारस्य कर्तव्यतामवगम्य विचारो ऽतुष्ठा-तव्य इति। अत एवाध्ययनिविधिनैव विचारस्य कर्तव्यतां विचारानु-ष्ठानात्मागेवावगन्तुं शास्त्रादावध्ययनविधिवाक्यार्थविचारः कृतः। अर्थवादेष्वध्ययनोपात्तरेवार्थवादैः प्रचारोचितं कर्मानुष्ठातव्य-मिति। उपनिषत्सु यानि क्रतूपयोगिकर्तभोक्रक्षपात्ममतिपादका-नि वचनानि तैरध्ययनोपात्तैरेव भूतभौतिकसंधातातिरिक्तं सांप-रायिकफलोपभोगयोग्यमात्मानं ज्ञात्वा ऋतुरनुष्ठेय इति । यानि त्वकर्तृभोक्रुरूपात्मप्रतिपादकान्ययमात्मा ऽपहतपाप्मा विरजो विमृत्यरिसेवमादीनि तेषु ज्ञानस्य स्वयमेव सर्वाश्च कामाना-मोति न स पुनरावर्तते इसादिमदार्शताभ्यदयनिःश्रेयसफल त्वाद्ध्ययनोपात्ताभिरेवोपनिषद्भिः सम्पादितमात्मज्ञानमभ्यु-दयनिःश्रेयसफलकं भवतीति नियमः । सर्वश्रायं नियमः फलत एव सम्पन्नः न तु वाक्यार्थ एवेति द्रष्टव्यम् । न चैवं नानामयो-जनाङ्गीकरणाद्वेरूप्यमध्ययनविधेर्मन्तव्यम् । स्वाध्यायसंस्कार-भूतेनाध्ययनेन यच्छक्यते ऽपेक्षितं संपाद्यितुं तत्कुर्यादिसेक्यैव वचनभङ्ग्या सर्वार्थलाभेन वैक्ष्याभावात । यदि हाध्ययनं स्वा-ध्यायद्रव्यकं कदा चित् स्यात् प्रधानं कर्म कदा चिच स्वाध्याय-संस्कारस्तदा स्वाध्यायोऽध्येतच्य इति पद्द्वयार्थयो र्गुणप्रधान-भावाद्वेरूप्यं स्यात्। न त्वेतद्स्ति सर्वथैवाध्ययनस्य स्वाध्यायम-धानत्वात । कश्चित्त्वाह न संस्कारत्वमध्ययनस्यापपद्यते स्वा-

गनु-

नि-

त-

र्थः।

त्।

पस-

ऽयते

वलं

सा-

भि-

यज्ञ-

रवा

वरू-

तस्य

ना-

सा-

र्ष्ठा-

भव-

का

यज्ञा-

आह

<sup>(</sup>१) पदार्थयोगिति १ पुः पाः

ध्यायस्य भूतभाव्युपयोगाभावात्। न हि तस्यार्थज्ञाने विनियोः जकं किञ्चिद्दस्ति। न चाध्ययनिविधिरेवास्य विनियोजक इति युक्तं संस्कारिविधित्वात्। सक्तुसंस्कारहोमीविधिवत् "सक्तुन् संस्कार्य विनियुद्धे तेन नाध्ययनसंस्कारार्थत्वं संभवति"।

तदेतद्भाष्यवार्तिकपरिश्रमविधुरस्यापन्यायशिक्षातमिम्ना-तिरस्कृतविवेकस्य मीमांसान्यायसीक्ष्म्यानभिज्ञस्यानुपासितगु-रोमीतुः प्रियस्य यत्किञ्चत्प्रलपितम् । तथा हि । स्वाध्यायमात्रपर्यन्ते विनियोगे भवेदयम् । दोषो ऽर्थज्ञानपर्यन्ते सति सामादिवद्भवेत् ॥ ४१॥

यदि हि अध्ययनस्य स्वाध्यायसंस्कारमात्रपर्यन्तो विनियोगः स्यात्तदा ऽयं दोषः स्यात्। यदा त्वध्ययनस्याक्षरग्रहणादिपरंपरया ऽर्थज्ञानसाधनस्य दृष्टसामध्यानुसारेण तत्पर्यन्त एव
विनियोगस्तदा ऽनेनैव विधिना स्वाध्यायस्याप्यर्थज्ञाने विनियोगो लभ्यते। तत्संस्कारद्वारेणैव तस्यार्थज्ञानजननसामध्यात्
किमिति पुनस्तन्मात्रे पर्यवस्यति। तत्तद्गि द्वारीकृत्य कत्वनुष्ठानं
फलं वा यावत्र गच्छति न अन्यत एव सिद्धत्वाज् ज्ञानस्य फलवत्कत्वनुष्ठानाङ्गत्वं सामध्यदिव नियमेन सिद्धमिति न तत्र
स्वाध्यायविधेर्नियमेन च्यापारः। अध्ययनादि तु ज्ञानपर्यन्तं न
नियमतः सिद्धमिति भवति तत्र विधेरर्थवत्ता। तेन ज्ञानपर्यन्तं न
नियमतः सिद्धमिति भवति तत्र विधेरर्थवत्ता। तेन ज्ञानपर्यन्तं न
ध्वानं कुर्यादित्युक्ते अयमर्थः संपद्यते अधीतेन स्वाध्यायस्य सं
स्कार्यत्वविवक्षा शाखान्तराऽधिकरणे दर्शिता। तद्यथा साम्रः

<sup>&#</sup>x27;' '' एताचिन्हगो यन्यः १ पुस्तके न संस्कार्यं विनियोक्तुमईतीति तेन नाध्ययने संस्कारार्थस्वं संभवतीत्यस्ति । २ पुस्तके तु सक्तृत् न संस्कार्यमित्यादि ।

योः

इति

सं-

स्रा-

तगु-

11

वि-

णा-

एवं

र्गान-

र्यात्

ष्ट्रानं

फल-

तत्र

न्तं न

युक्त-

र्येना-

नार्थं

प सं-

ाम्रः

ध्ययन

स्तुतौ विनियुक्तस्यापि स्वाभाविक्यक्षरसंस्कारता न हीयते तट्द्वारेणैव स्तुतिसाधनत्वात् । न हि तत्र ऋचां वाक्यान्तरेण स्तुतौ विनियोगो ऽस्ति अथ च तत्संस्कारकत्वेमव साम्नो भवति। तथा स्थलीनप्पत्तावविनियुक्ते ऽपि चरौ चरुमुपद्धातीसने-नैव चरूपधाने स्थलाङ्गतया विनियुक्ते तस्य स्वयं स्थलनिर्व-र्तकत्वाभावादुपहितेन चरुणा तिन्नर्द्यतिदर्शनात्तद्वारेण चरूप-धानस्यापि दृष्टार्थत्वे सम्भवसारादुपकारकत्वकल्पनायोगाचरोः स्थलाङ्गत्वमुपधानस्य च तत्संस्कारकत्वं भवति । अत एवञ्जाती-यकं स्वभावतः संस्कारक्ष्पमपि पूर्वविनियुक्तसंस्कार्योदेशेना-विधानात्कदा चिद्धकर्माभिधानयपि लभते। अनेनैवाभिप्राये-णोक्तमर्थकर्यण्यपि चोपधानं प्रति पाधान्यमस्सेवेति न तु पर-मार्थतो ऽर्थकर्म सामवदेव अतः संस्कारकर्म संस्कार्य त्वनेनैव विनियुक्तं कार्यस्याङ्गमिति। एतेन ऋचां स्तुतावविनियोगादन-क्रत्वमभिद्धाना उपेक्षणीयाः । तसिद्धं नाध्ययनविधेर्वे रूप्यमि-ति । नन्वससपि वैरूप्ये नानाप्रयोजनकल्पनमयुक्तम्। एकं वा चोदनैकत्वादिति न्यायात् । स्यादेतत् यदि कल्पनीयं स्यात् क्लप्तमेव तुतत्। यथोक्तं बहुमयोजनसाधनत्वमध्ययनस्य स्वभावतः ततश्चाध्ययनेन स्वाध्यायद्वारं यदपेक्षितं शक्यते संपादियतुं तत्सम्पादयेदिसेकपयत्नेनैव सर्वार्थत्वलाभात्र कि चिद्गौरवं वैक-प्यं वा। अत एव विधायकानामपि समिदादिवाक्यानां स्मारक-त्वमभ्युपगम्यते यत्र मन्त्रः स्मारको न विद्यते शक्यते हि विधा-यकैरपि सम्बन्धिद्र्वनिमित्तं स्मरणं संपाद्यितुम् । अस्मि-श्चांशे स्वाध्यायविधिविहितस्य वाक्यक्रमस्यैवंक्रमकैरेव वाक्यैः पदार्थाः स्मर्तव्या इति । न हि विधौ तेषां ऋमेण कार्यमस्ति स्म-

<sup>(</sup>१) अत्रं मानाभावादिति १ पु. अधिकमस्ति ।

<sup>. (</sup>२) चोर्नेकवाक्यत्वादिति २ पु. पाठः।

रणन्तु कुर्वतामेषां क्रमः स्मरणे क्रममाधाय स्मार्यपदार्थानुष्ठा-

तदेतत् सूत्रकारेण पञ्चमे स्पष्टमीरितम् । ऋत्वेकत्वे परार्थत्वात्तद्याख्याभाष्यकृतस्वयम् ॥४२॥

ऋत्वेकत्वे परार्थत्वादिसेतत्सुत्रं व्याचक्षाणो भाष्यकारो वक्ष्यति परार्थी हि वेदः यदनेन शक्यते कर्त्व तस्मा एष समा-ख्यायते शक्यते चानेन पदार्थी ऽभिधातुं शक्यते च किया-काले मतिपत्तुं तस्माद्वेदः पदार्थाश्च ज्ञातुमुपादेयाः कियाकाले च मतिपत्तुं न च गम्यते विशेषे विधातुमयं समाझायते न मन तिपत्तमिति अनवगम्यमाने विशेषे उभयार्थमुपादेय इति गम्य-ते तत्र प्रतिपत्तुं चानेन क्रमेण शक्यते नान्येनेति । यत्र तु मन्त्रो विद्यते तत्र तस्यानन्यार्थत्वाद्विधायकस्य तु विधानेनापि कृता-र्थत्वान्मन्त्रस्येव स्मारकत्वम्। अत एव तत्र मन्त्रक्रमेणेव पदार्थाः नुष्ठानं न विधिक्रमेण तत्र बाह्मणक्रमो जपयज्ञादावपयुज्यते तथा ऋत्वन्तरमतिपादकानामपीयलमतिविस्तरेण । तत्सिद्धं दृष्टार्थत्वे ऽप्यन्ययनविधिनयमार्थत्वादानर्थक्याभावादर्थज्ञानार्थ-मध्ययनम् । न चायं नियमो यत्क्रत्वर्थेष्वेव नियमविधिरिति पुः रुषार्थेष्वपि द्रव्यार्जनादिषु नियमविध्यभ्युपगमात्। तेन तद्वनिः यमविधिरर्थवानेव। फलत एव तु पूर्वोक्तनीया नियमं न्यायविदो वदन्ति। तस्माज्जपयज्ञपारायणऋतुज्ञानसिद्धिपयोजनमध्ययनम्। अत एव निसम्। तत्फलस्य कर्माधिकारस्यावश्यकत्वात्। असति तस्मित्रिसनैमित्तिकाननुष्ठानेन पसवायात् । सर्वस्यापि वेदस्या ध्ययनमावदयकपारायणाद्यपयोगित्वादावदयकमेव । तथा चाः नधीतवेदस्यानधिकाराच्छ्रद्रवद्भावं स्मरन्ति यो ऽनधीस द्विजी वेदानन्यत्र कुरुते श्रमम् । स जीवन्नेव शुद्रत्वमाशु गच्छति

31-

रो ग-

ग-

ाले म• य• त्रो

तार्वार्वार्वा-

पुः के दो म्। ति गाः जो ति

सान्वयः। स श्रूद्रेण समस्तावद्यावद्वेदे न जायते इसादिभिः। तस्मादर्थज्ञानार्थत्वाद्ध्ययनस्य तस्य च विचारमन्तरेणासम्भ-वात्तदनन्तरं धर्मजिज्ञासा कर्तव्येति सिद्धम् ॥ आचार्यमतमाश्रित्य श्रीमद्यज्ञात्मसूनुना । पार्थसारथिमिश्रेण प्रयुक्तितिलकः कृतः॥ ४३॥

इति महामहोपाध्यायपार्थसार्थिमिश्रेण विरचितायां न्यायरत्रमलायामध्ययनविधिचर्चा समाप्ता ॥

य

म

इ

4

7

गु

f

ŧ

विज्ञानस्य प्रमाणत्वं स्वतो निर्णीयते यथा। परतश्चाप्रमाणत्वं तथा न्यायो ऽभिधीयते ॥१॥

स्वतः स्वप्रमाणानामिखारभ्य स्वतःप्रामाण्यं परतश्चापान् माण्यमाचार्येनिवद्धम् । तत्र व्याख्यातारो विवदन्ते स्वशब्दः किमात्मवचन आत्मीयवचनो वा । तथा प्रामाण्यं कि स्वतो भवति कि वा भाति । तथा प्रामाण्यं नाम किम् अर्थतथात्वं कि वा तथाभूतार्थनिश्चायकत्विमिति । तत्र च ।

आत्मवाची स्वशब्दो ऽयं स्वतो भाति प्रमाणता । अर्थस्य च तथाभावः प्रामाण्यमभिधीयते ॥ २ ॥

तत्र के चित्तावदाहुः प्रामाण्यं नामार्थाच्यभिचारित्वं तथाभूतार्थविषयत्वीमित यावत् । तच्च ज्ञानानां स्वत एव जायते ।
स्वश्रच्दो ऽयमात्मीयवचनः स्वीयादेव कारणात्तथाभूतार्थविषयत्वं ज्ञानस्य जायते न गुणात् । अप्रामाण्यन्त्वयथार्थविषयत्वलक्षणं न स्वीयादेव कारणाज्ञायते अपि तर्हि तद्गतादेश्यादिति परत इत्युच्यते। यदि हि सत्यार्थविषयता गुणिनिमिन्
स्यात् स्वकारणदोषात् त्वसत्यविषयतेव। तथा सित दोषयुक्तादुणहीनादिन्द्रियादेः पीतशङ्खादिज्ञानेषु न किं चित्सत्यं गम्येत
गम्यते तत्रापिशङ्खस्वरूपादिकं सत्यम्।दोषाधीने त्वस्यायथार्थत्वे
स्वकारणाधीने सत्यविषयत्वे सत्युभाभ्यां मिलिताभ्यां जायमाने
सत्यासत्यार्थविषयकं भवतीत्युपपत्रम्।तस्मात्स्वीयात्कारणाद्यथार्थत्वलक्षणं प्रामाण्यं जायते न तु भाति। न हि ज्ञानमात्मानमात्मीयं
वा प्रामाण्यमवगमयति अर्थप्रकाशमात्रोपक्षीणत्वात् । परतस्तु
कारणदोषादयथार्थत्वलक्षणमप्रामाण्यमिति दोषाभावाद्वेदस्य

<sup>(</sup>१) किं वा स्वतो भातीति १ पु. पा.

<sup>(</sup>२) एतक्मे आस्मीयान्कारणावित्यधिकः पा १ पु वर्तते ।

यथार्थत्वीमिति। अस्मिस्तु पक्षे जाते ऽपि यदि विज्ञानइसादिना ऽनवस्थाप्रसङ्ग्रेस परतः प्रामाण्यदृषणं न घटते। गुणज्ञानाधीने हि प्रामाण्ये स्याद्नवस्था। गुणस्वरूपायत्ते त्वनवगता एव गुणा इन्द्रियवज्ज्ञानप्रामाण्यं जनयन्तीति नानवस्थापत्तिः। तथा "दो-पाभावो गुणेश्यश्चेत्रनु सैवास्थितिभवे"दिति चोदियत्वा "तदा न च्याप्रियन्ते तु ज्ञायमानतया गुणा"इति परिहरन् परपक्षे गुणज्ञानादेव प्रामाण्यं न गुणस्वरूपादिति दर्शयति। तथा

तो

11-

य-

य-

षा-

त्ता

**51**-

येत

धत्वे

गानं

था-

नीयं

ास्तु

स्य

"तस्याद्धीधात्मकत्वेन प्राप्ता बुद्धेः प्रमाणता । अर्थान्यथात्वहेत्तत्थदोपज्ञानरपोद्यते"

इति वदन सिद्धान्ते दोपज्ञानादेवाप्रायाण्यं न दोषस्वरूपा-दिति व्यक्तमेवाह। तथा "ऽपरे कारणोत्पन्नगुणदे पावधारणा"-दित्यादयो बहवः श्लोका अस्मिन पक्षे न संगच्छन्ते अतो न वार्तिककाराभिमतो ऽयं पक्षः। अन्ये त्वादुः अनिधगततथाभूतार्थ-निश्चायकत्वं प्रामाण्यम् तच ज्ञानानां स्वत एव जायते स्वशब्दश्चा-यमात्मवचनः ज्ञानस्वक्षपादेव तथाभूतार्थानिश्चयो जायते न गुण-ज्ञानात्संवादज्ञानाद्रथीक्रयाज्ञानाद्वा अनवस्थाप्रसङ्गात् । अर्था-न्यथात्वनिश्चयस्त परतो दोपज्ञानाद्थीन्यथात्वज्ञानाद्वेति परत इत्युच्यतइति । अस्मिन्नपि पक्षे स्वतः प्रामाण्यं जायते न तु ज्ञायते। अत्रेदं वक्तव्यम् यदि प्रामाण्यस्य जन्मनि स्वयमेव कारणं ज्ञानं तथा सत्यशामाण्यस्यापि जन्मन्येव दोषज्ञानवाध-कज्ञानयोः कारणत्वं वक्तव्यं तत्र कस्याप्रामाण्यं कारणदोष-शानाद्वाधकशानाद्वा जायते न हि शुक्तौ रजतशानस्य बाधकादिजन्यमप्रामाण्यम् उत्पत्तावेव तस्याप्रमाणत्वात् । अत-थाभूतार्थनिश्चयो ह्यपामाण्यं तचाप्रमाणज्ञानं स्वत एव भवतीति न तद्वाधकज्ञानादिकमपेक्षते । न ह्यत्पत्तौ प्रमाणं सत् पश्चाद्वा-धकेनाममाणीक्रियते अपि तृत्पत्तावेवंभूतममामाण्यं वाधकेन

ख्याप्यते न त्वर्थस्यान्यथाभावाभावनिश्चयो वाधकेनैव जन्यते ससं न तु तदेवाप्रामाण्यं न ह्यर्थान्यथाभावनिश्चयः पूर्वद्यानस्या-प्रामाण्यं किन्तु वस्तुतो ऽर्थस्यान्यथाभावः अन्यथाभूते वा तथाभावनिश्चायकत्वं नैतदुभयमीप वाधकजन्यम्। स्वत एवार्थ-स्यान्यथाभावात् स्वत एव चाप्रमाणज्ञानादन्यथाभूते ऽर्थे तथा-त्वनिश्चयात् । तथा चाप्रामाण्यमीप स्वत एवोत्पद्यते ।

F

5

1

"तस्माद्धाधात्मकत्वन पाप्ता बुद्धेः प्रमाणता । अर्थान्यथात्वहेत्त्यदोषशानैरपोद्यते" ॥

इति श्लोको ऽपि भवता इत्थं व्याख्येयः । बुद्धेः स्वतो जातं प्रामाण्यं पश्चादपोद्यतइति तचायुक्तम् । उत्पत्तावेवाप्रमाण-त्वात् । अथ निश्चायकत्वं प्रामाण्यं तदभावो ऽप्रामाण्यं तच वाधकेन निराक्तियतइति मतं तदयुक्तम्। न हि वाधकेन निश्च-यस्य विनाशः क्रियते तस्य स्वत एव विनश्वरत्वात् तस्मादेवं वक्तव्यम् ।

्बुद्धेः स्वीयं प्रमाणत्वं स्वत एवावगम्यते । परतश्चाप्रमाणत्वं दोषबाधकबोधतः ॥ ३ ॥

नन्वत्रापि ग्रन्थिवरोधो न्यायिवरोधश्च स्याद तथा हि।
न हि विज्ञानमात्मानं गृह्णाति नतरामात्मीयं प्रामाण्यम् अर्थग्रहणोपक्षीणत्वात । तथा च "ननु प्रमाणिमसेवं प्रसक्षादि न
गृह्णते । न चेत्थमगृहीतेन व्यवहारो विकल्पत"इति प्रामाण्याग्रहणदोषं चोदियत्वा "प्रमाणं ग्रहणात्पूर्व स्वरूपेणैव संस्थितम्।
निरुपेक्षं स्वकार्येषु गृह्यते प्रसयान्तरै"रिति प्रमाणत्वाग्रहणमक्रीकृसेव दोषप्रसङ्गं समाधत्ते तिद्वरुद्ध्यते प्रामाण्यस्यात्मना
ग्रहणे । तथा निश्चायकवस्तुत्वात्प्रामाण्यं जन्यते गुणैरिति
निश्चयात्मकप्रामाण्योत्पादनं तु वस्तुस्वरूपत्वात्संवादकारण-

गुणज्ञानकार्यत्वेन अध्यवसानिमिति पूर्वपक्षे प्रामाण्यस्य जन्मन्येव गुणानां कारणत्विमिति वदन् सिद्धान्ते ऽपि जन्मेव स्वत इति दर्शयति तस्मात्स्वतो भातीसयमिष पक्षो ऽनुपपन्न इति ।

यते

या-

वा र्थ-

था-

गतं

ण-

तच

121-

दंव

हे।

ार्थ-

न

या-

म्।

ाम-

ाना रित

ण-

अत्राभिधीयते । यत्तावदुक्तं न ज्ञानमात्मानं गृह्णाति
विषयमकाशकत्वाद न चात्मन्यगृह्यमाणे तत्तंवन्धितया प्रामाण्यं
शक्यते ग्रहीतुमिति । यदि वयं ज्ञानम् अहं प्रमाणमिसेवं मदीयं
वाप्रामाण्यमिसेवं गृह्णातीति वदेम तदैवमुपालभ्येमहि न त्वेवमस्माभिक्च्यते यद्वस्तुतो ज्ञानस्य प्रामाण्यं यद्वशाज् ज्ञानं प्रमाणं भवति
तत्प्रमाणवुद्धिशब्दयोभावकत्या लव्धप्रामाण्यपदाभिधानीयकमात्मनैव ज्ञानेन गृह्णत इत्युच्यते । कि पुनस्तद् अर्थतथात्विमद्मेव
हि ज्ञानस्य प्रामाण्यं यदर्थस्य तथाभूतत्वम् अतथाभूतिवषयस्य
ज्ञानस्याप्रामाण्याद् । इदमेव चाप्रामाण्यं यदर्थस्यान्यथात्वम् ।
तेत स्वत एव द्वानादर्थतथात्वक्ष्पमात्मीयं प्रामाण्यं निश्चीयते
न तु गुणज्ञानात् संवादज्ञानादर्थिक्रयाज्ञानाद्वा तद्वगन्तव्यम् ।
अप्रामाण्यं त्वात्मीयमर्थान्यथात्वक्षं स्वतो नावगम्यते न तु
कारणदे।पद्वानात्साक्षादेव वा नैतदेविमिति द्वानादवगम्यते
इसेतदत्र प्रतिपाद्यते । आह च ।

मिथ्यैतत्सर्वविज्ञानिमिति नाज्ञायि तेन हि । प्रमाणवृद्धि तेनार्थस्तथेवेसवधारितः ॥ अन्यथात्वं कुतस्तस्य सिद्धे ज्ञानान्तराहते ।

अप्रमाणं पुनः स्वार्थे प्रमाणिमव हि स्वतः । मिध्यात्वं तस्य गृहोत न प्रमाणान्तराहते ॥ न ह्यर्थस्यातथाभावः पूर्वणोक्तस्तथात्ववत ।

<sup>(</sup>२) ब्रहीतुमिन्द्रियादिवर्शित पा अधिको २ पु. वर्तते । ५

तथात्वे ह्युपलब्धत्वात्रिष्फला स्यात्पुनः प्रमा ॥
अन्यथात्वे त्विसद्धत्वात्सावकाशं प्रमान्तरम् ।
इति । तथा विचारोपक्रमे
प्रमाणत्वाप्रमाणत्वे ज्ञानस्य स्वत एव किम् ।
अथ वैकमपि स्पष्टं स्वभावेनानिक्षितम् ॥
पराश्रयादसन्दिग्धमेकं पक्षं प्रपद्यते ।

इति वदन् प्रमाणत्वाप्रमाणत्विनक्ष्पणमेव हि स्वतः परतो वैति चिन्सतइति स्पष्टमेवाह । यत्तु

> ननु प्रमाणीमसेवं प्रसक्षादि न गृह्यते । प्रमाणं ग्रहणात्पूर्व स्वरूपेणैव संस्थितम् ॥

इति वार्त्तिकं तत्ममाणमस्मीसनेनाकारेणाग्रहणात तथा च ममाणिमसेवं मसक्षादि न गृह्यतइसाह । ननु यदि प्रामाण्यं क्वानोत्पत्तिसमये ऽवगम्यते यदुत्पत्तौ प्रमाणतया न चकास्ति तदममाणिमत्युत्पत्तावेव परिशेषाित्रश्चेतुं शक्यम् विनापि का-रणदोषवाधकप्रस्याभ्याम् इस्रमामाण्यमीप स्वत एवापद्येत । मैवं वोचः न हि स्वशब्दो ऽयं मामाण्यपरतया प्रयुक्तः प्रामाण्यादेव मामाण्यं भातीित नापि ममाणपरतया यदि हि तथा स्यात्ततो ऽप्रमाणेषु प्रामाण्यानवभासात परिशेषसिद्धमप्रामाण्यं स्यात्त । विज्ञानपरस्तु स्वशब्दः विज्ञानादेव प्रामाण्यं भातीित। तत्रश्चाप्रमाणक्राानादिप प्रामाण्यमेवात्मनो ऽसदिप बोध्यतइति नामामाण्यस्य परिशेषसिद्धः अप्रामाण्यन्तु प्रतीतप्रामाण्याप्रवादक्षेण पश्चाद्धोध्यतइति यथा ऽऽह ।

यस्मात् स्वतः प्रमाणत्वं सर्वत्रीत्सिर्गिकं स्थितम् । बाधकारणदुष्टत्ववोधाभ्यां तदपोद्यतइति ॥ स्थितं प्राप्तं प्रतिपन्नमिसर्थः सर्वत्रेति न केवलं प्रमाणेषु कानमात्रे इति यावत् । तथा अप्रमाणमिष स्वार्थे प्रमाणिमव हि स्वत इति । न च प्रमाणझानान्यिधकुस चिन्तेयं प्रमाणानां प्रामाण्यं स्वतः परतो वेति किन्ति यानि तावत स्थाणुर्वा पुरुषो वेति परस्परोपमर्दकानेककोटिसंस्पीं ज्ञानेभ्यः स्मृतिज्ञानेभ्यश्चाति-रिक्तानि घटो ऽयं पटो ऽयिमसेवं रूपाणि ज्ञानानि तानि सर्वा-ण्यिकुस चिन्तेयम् ।

सर्वविज्ञानविषयमिदं तावत्परीक्ष्यताम्।

इसपक्रम्यते । यदि प्रमाणान्येव विषयीकृस चिन्सेत ततो विषयस्योभयवादिसिद्धत्वाद् यान्युभयोः प्रमाणतया मसिद्धानि तेषां मामाण्यं स्वत इसेतावत् सिद्धान्सेत । ततश्च वेदस्योभयवादिसिद्धप्रामाण्याभावेन विचाराविषयत्वान्नास्य स्वतः प्रामाण्यं साधितं स्यात् । तत्र वेदप्रामाण्यानपयोगिनी चिन्ता काकदन्तपरीक्षावदकर्तव्या स्यात् । ज्ञानमात्रं त्विधकुत्र स्वतः प्रामाण्ये प्रतश्चापामाण्ये साध्यमाने वेदस्यापि स्वतस्ता-वद्विषयतथात्वरूपं प्रामाण्यमवगतं स्यात् कारणदोषज्ञानादेर-भावान्त्रिरपवादं स्थितं भवतीति पयोजनवती चिन्ता । ननु नार्थतथात्वमात्रं प्रामाण्यं स्मृतेरपि तथात्वपसङ्गाद्। सत्यम् न तावन्मात्रम् आस्मिस्तु प्रकरणे तावन्मात्रमेव स्वतः परतो वेति चिन्सते। प्रमाणशब्दो हाधिगततया ८ननुसन्धीयमानतथाभूतार्थ-निश्चायकत्ववाची तस्य भावः प्रामाण्यम् कश्च तस्य भावः ममाणान्तराधिगततया ऽननुसन्धीयमानत्वं तथाभावश्चार्थस्य ज्ञानस्य तन्निश्चयजनकतेति त्रितयं मिलितं प्रमाणबुद्धिशब्दयो-र्वाचकं मामाण्यम् । तत्र यदेतदर्थस्यावगततया ऽननुसन्धीय-मानत्वं तद्योग्यानुपल्लिधगम्यत्वेन न ज्ञानस्वरूपाद् गम्यते। न हि घटज्ञानं घटस्यान्यतो ऽनवगततां प्रतिपादयति । नापि गुणज्ञानादिभिस्तदवगतिः । तेन न तत्र स्वतः परतो वेति

रतो

तथा गण्यं गिस्त

का-

त । ामा-तथा

माण्यं ोति। तडति

याप-

ाणेषु

चिन्ता यदेव तु नन्वतथाभृतिमसनेनायथार्थत्वलक्षणममामाण्य-माशङ्कितं तत्परिहारायार्थतथात्वलक्षणमेव मामाण्यं स्वत इति साध्यते यस्तु निश्चयात्मकप्रामाण्योत्पादनिमिति ग्रन्थः सोऽप्य-विरुद्धः । तथा हि यद्र्थतथात्विनश्चायकं तदेव तद्विपयस्य निश्चयस्योत्पादकं भवति । विश्चयो ऽपि च प्रमाणशब्दप्रदिन्-कानापेक्षया जनकं भवति । निश्चयो ऽपि च प्रमाणशब्दप्रदिन्-निमित्तत्वात्प्रामाण्यमेव तेनार्थतथात्वलक्षणं प्रामाण्यं गुणज्ञाना-निश्चयात्प्रामाण्यमेव तेनार्थतथात्वलक्षणं प्रामाण्यं गुणज्ञाना-निश्चयात्प्रदिन प्रतिपादयतः पूर्वपिक्षणो नासंगतो निश्चयात्प-कप्रामाण्योत्पादनं तु वस्तुस्वरूपत्वात्संवादगुणज्ञानकार्यत्वेन स्व-ध्यवसानिमिति ग्रन्थः । यदि पुनिरद्रमेव साक्षादुच्यते निश्चया-त्मकं प्रामाण्यं स्वतो जायतइति तथा सत्यप्रामाण्यमपि परतो जायत इति वक्तच्यम् अन्यथा ऽस्य प्रतिपक्षत्वमेव न स्यात । प्रामाण्यं स्वतो जायते ऽप्रामाण्यं परतो ऽवगम्यतइति । तस्मात स्वतः परतश्च प्रामाण्यमप्रामाण्यं चावगम्यतइसेव प्रकरणार्थः । एवं हि न्यायो ग्रन्थश्च समझसो भवति ।

तद्यमत्र पूर्वोत्तरपक्षसंक्षेपः। घटादघटाच घटज्ञानदर्शनात्र तन्मात्रेण घटो निश्चेतुं शक्यते तेनार्थिक्रयादर्शनादेव तद्धेतुभः तघटनिश्चयपुरःसरं पूर्वस्य घटज्ञानस्य घटादुत्पित्तानिश्चेत्व्या अर्थिक्रयाज्ञानन्त्वव्यभिचारात्स्वतःश्चामाण्यमर्थिक्रयायां निश्चाः ययच्छक्रोति पूर्वज्ञानस्य शामाण्यं निश्चाययितुम् । तथा ज्ञाः नान्तरसंवादो ऽपि नार्थतथात्वाभावे घटत इति ततो ऽप्यर्थतथाः त्वनिश्चयः। तथा गुणवत्कारणजन्यं विज्ञानं यथार्थमेव भवतीति कारणगुणावधारणादपि शक्यते ऽर्थस्य तथाभावो निश्चेतुम्। तस्मात्परत एव ज्ञानस्य भामाण्यनिश्चयो न स्वतस्तस्यार्थतथाः त्वलक्षणं शामाण्यं निश्चेतुं शक्यम् अनैकान्तिकत्वात्, अनिः श्चिते चार्थे नास्ति भामाण्यमिस्यशामाण्यमेव ज्ञानस्य स्वतः। किञ्च निश्चयप्रागभावो न दोपज्ञानेन शक्यते जनियतुं निश्च-यस्तु वस्तुत्वाच्छक्यते गुणज्ञानादिना जनियतुम् । तस्मात्परत एवार्थतथात्वरूपप्रामाण्यं निश्चीयतइति पूर्वः पक्षः ।

सिद्धान्तस्तु न ज्ञानमव्यभिचारमुखेनैवार्थ निश्चाययति किन्तु स्वत एव। यदि हि स्वतो निश्चेतुं न शक्रुयात्तथा सति निश्चयासन्ताभाव एव स्यादिसान्ध्यमेवाशेषस्य जगतो भवेत्। न हि स्वतो ऽनिश्चितो ऽर्थः परतो निश्चेतं शक्यते। परस्यापि तद्भदेवासामध्यात्। यथा हि घटज्ञानमसत्रापि घंटे दृष्टीमसनिश्चा-यकं तथा ऽर्थक्रियाज्ञानमप्यससामेवार्थक्रियायां स्वप्नावस्थायां दृष्टिमिति न तेनापि सा निश्चेतुं शक्या नतरां तया घटनिश्चय इसायातमान्ध्यमशेषस्य जगतः। अथार्थिकयाशब्देन नोदका-हरणादिक मुच्यते किन्तु ज्ञानमेव सुखात्मकं सर्वश्र सुखज्ञानं स्वात्मनि स्वत एव प्रमाणमन्यभिचारादित्युच्यते तथा सति भवत नामार्थिकयानिश्चयः तथापि तु न तया पूर्वज्ञानस्य शक्यं याथार्थ्य विज्ञातुम्। अयथार्थाद्पि स्वप्ने चन्दनलेपादिना सुखो-त्पनाः । अपि च गृहीताविनाभावया ऽर्थक्रियया पूर्वज्ञानाविप-यस्य निश्चयः अनुमानं होतत्कार्यात्कारणगोचरम्, न चायृहीते सम्बन्धिनि सम्बन्धग्रहणसम्भवः।तेन सम्बन्धग्रहणसमये ऽवद्यं घटज्ञानादेव घटनिश्चयो ऽङ्गीकर्तव्यः। एवं गुणज्ञानसंवादज्ञान-योरिप वाच्यम् । न हि गुणज्ञानाद्वणो ऽपि निश्चेतुं शक्यते किं पुनः पूर्वज्ञानपामाण्यम् तथा संवादो ऽपि । संवादो नाम तद्धि-पयं ज्ञानान्तरम् । तस्य पूर्वज्ञानात् को विशेषः येन पूर्वज्ञा-नानिश्चितमनेन निश्चीयते।यद्यपि वस्तुत्वाज्जन्यो निश्चयःतथापि इतानेनैव जन्यते नान्येन । तस्मात्स्वत एव प्रामाण्यं परतश्चाप्रा-माण्यं दोषज्ञानाद्वाधकज्ञानाद्वा निश्चेयम् । नन्यवस्तुत्वात्र दो-पजन्यमत्रामाण्यं भवति अतज्जन्यं च न ततो ऽवधारियतुं शक्यम्।

तः ।

य-

ति

य

स्य

देव

त्त-

ना-

त्म-

स्व-

या-

रतो

व।

गव

: 1

नान

न्भ-

च्या

श्रा-

ज्ञा-

था-

नीति

म् ।

नथा-

भ्रनि-

उच्यते न तावित्रश्चयपागभावरूपमपामाण्यं दोषैर्गम्यतइति ब्रमः किन्त्वथान्यथात्वरूपम् । तद्धि शक्यं दोषज्ञानेन निश्चेतुं दोष-निमित्तकत्वादयथार्थत्वस्य दुष्टेषु कारणेष्वयथार्थत्वद्दीनात्। वेदे ऽपि स्वतस्तावत्त्रामाण्यं दोषाभावादनपोदितं स्थितम्। कथं पुनरवगम्यते दोपनिमित्तमयथार्थत्वं न गुणाभावनिमित्तामिति सर्वत्र हि गुणीवधुरेषु दुष्टेषु च कारणेषु अयथार्थात्वं ज्ञायते तत्र कुतो ऽयं विवेकः दोष एव निमित्तं न गुणवैधुर्यीमिति। तस्माद्यद्यपि परत एवाप्रामाण्योपलक्षणं तथापि गुणाभावादे-वोपलक्षणसभवाद्वेदे चाप्तपणीतत्वगुणायोगात्स्वरसप्राप्तपामा-ण्यस्यापि वेदस्य परत एव गुणाभावाद्यामाण्यमापद्यतइति। तदीभधीयते दृष्टानुसारिणी हि कल्पना भवति न दृष्टवैपरीयेन। तेन वेदस्य स्वत एव माप्तं प्रामाण्यं यथा न विरुद्धचते तथा चैत-त्कलपयितं शक्यते ततो विरुद्धं न कलपयितं युक्तम्। तेन यद्यपि मिसद्धेष्वयथार्थज्ञानेषु गुणाभावो दोषाश्च हृष्टाः तथापि वेदे गुणाभावे ऽपि प्रामाण्यदर्शनाचन्मा बाधीति दोषनिमित्तमेवाय-थार्थत्वं शक्तिरजतादिज्ञानानां करुपते । अन्यथा हि ज्ञानत्व-निबन्धनमप्ययथार्थात्वं कल्प्येत सर्वेष्वप्रमाणेषु ज्ञानत्वदर्शनाव तत्र यथार्थेष्वपि प्रसक्षादिषु ज्ञानत्वदर्शनात्र तन्निमित्तमयथा-र्थात्वम् एवं गुणाभावो ऽपि यथाधीं वेदे दृष्टत्वान्नायथार्थात्वस्य निवन्धनम् । असिद्धं तस्य यथार्थात्विमिति चेत् प्रसक्षादीनां वा कुतः सिद्धम् । स्वत इति चेत्तद्वेदे ऽपि समानमन्यत्र ना स्तिक्याभिनिवेशात् । तस्मान्न तन्निवन्धनं मामाण्यम् । अपि च शक्तिकारजतादिज्ञाने गुणाभावे ऽपि शुक्तभास्वरत्वादिरूपाणां तथाभूतानामेव दर्शनात्र गुणायत्तं यथार्थात्वं ज्ञानस्य। यदि व

१ गुणवैधुर्यनिमित्तामिति १-२ पु. पाठः ।

२ दोषाश्व इयं दृष्टमिनि १-२ पु. पाडः ।

स्वकारणादेव यथार्थात्वं दोषाचायथार्थात्विमिति तथा सित शक्तिकारजतादिशानानि स्वकारणवशादौषाच तथाभूतं शु-कृत्वादि अतथाभूतं चरजतत्वादिकं गोचरयन्तीत्युपपन्नं भवति तस्मात्स्वतः सिद्धं प्रामाण्यं सर्वज्ञानानां तच्च वेदस्यानपोदित-मिति सिद्धम् ।

पार्थसारथिमिश्रेण स्वतः प्रामाण्यनिर्णयः । व्याख्याविवादसंजातमाहव्यावृत्तये कृतः ॥ ४ ॥

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

्मः पि-

र्। कथं गति

यते ते<sup>3</sup>। ादे-

मा-त ।

न।

पापि वेदे

वद 1य-

ात्व-नाव

धा-

वस्य ीनां

ना-

ाणां दे तु 80

विधितत्त्वे विमन्यन्ते बहुधा वादिनो यतः । अतो वार्तिककारीयैः क्रियते तत्र निर्णयः ॥ १ ॥

कः पुतर्यं विधिः । के चिदाहुः प्रमाणान्तरागोचरो छिङादिशब्दमात्रालम्बनः कार्यात्मा यागादिभावार्थगोचरः स्वर्गकामादिनियोज्यमात्मानं पेरयन्नियोगो विधिरिति । कथं पुनरेवंविधे विधौ लिङादीनां व्युत्पत्तिः । अत्राहुः । लोके तावील्लङादिशब्दश्रवणानन्तरं प्रयोज्यदृद्धं प्रवर्तमान्सुपलभ-मानो व्युत्पित्सुः पार्श्वस्थो नूनमस्य कार्यावगतिः संजाता कथामन्यथा स्वतन्त्रः पर्वतते ईदशी हि मे पर्वत्तिः कार्याव-गतिपूर्विकैव सर्वदा दृष्टा अस्यापि मद्विशेषात् तत्पूर्विकयैवा-नया प्रवत्त्या भवितव्यम् । सा च कार्यावगति छिङादिशब्दा-नन्तर्यात् तत्कारीणकैवेति लिङादिशब्दानां कार्याभिधायितं निश्चिनोति । तत्र यद्यपि पटत्त्यवगमयोरेकगोचरत्वात्प्रदत्तेश्च क्रियागोचरत्वात्कायीवगतिरापि तद्गोचरैव छिङादिभिर्जनितेति क्रियेव कार्यात्मिका लिङादिशब्दानामर्थः न तु तद्तिरेक्य-पूर्वीमित बुद्धिर्भवति तथापि वेदे पष्टाद्यसिद्धान्तरीसा कार्य प्रति नियोज्यत्वेन स्वर्गकामादीनामन्वय इति स्थितम् । नि योज्यश्च स उच्यते यः कार्य ममेदं कार्यीमिति बुध्यते । न चाः कामसाधनं कामी कार्यतया वोद्धमलम् । विनश्वरी च क्रिया तेन नेयं कालान्तरीयफलदानेन कामिनं रमयतीति नानया फलोपभागार्थंनः कामिनो युक्तः संसर्गस्तेन तदन्वययोग्यं स्थास्तु कार्यं क्रियातिरिक्तं लिङादिशब्दाभिधेयं<sup>3</sup> निश्चीयते तच ममाणान्तरापूर्वतया ऽपूर्वमिति च स्वात्मीन पुरुषं नियु आनं नियोग इति च रव्यायते। तिस्मिश्च क्रियातिरिक्ते कार्ये

१ लिङादिशब्दाभिधयमिति १-२ पु. नास्ति ।

वाच्ये यो लोके लिङादीनां क्रियायां मयोगः स लाक्षणिको भवति अनेकार्थत्वस्यान्याय्यत्वात् । एवञ्च नैमिक्तिकिषेधाधि-कारयोरससापि फलवक्त्रे ऽपूर्वमेव वाक्यार्थी भविष्यति तस्यै-वाभिधयत्वादिति।तदिदं वालसंमोहनं महेन्द्रजालोपमं वा सम्यक् न्यायौषधसंस्कृतस्वान्तानां न संमोहाय कल्पते । तथा हि ।

न कार्यावगतिः क्वापि प्रवृत्तेः कारणं मता । कर्तुरिष्टाभ्युपायत्वबोधात्सा सर्वदा यतः ॥ २ ॥

यचावत्कार्यावगातिः प्रदक्तिकारणामिति तत्र किं तत्कार्य किञ्च तत्र प्रमाणीमीत वक्तव्यं कृतिसाध्यं प्रधानं च कार्य-मित्युच्यते तत्र कृतिसाध्यत्वं तावत्कृतौ सत्यां भावादससां चाभावादन्वयव्यतिरेकाभ्यामवगम्यते । प्राधान्यं तु तदुदेशेन कृतः महीत्तर्पानसमस्रेभणावगम्यते । कृतिहि पुरुषप्रयतः स च यानसम्यक्षवेद्यो यदुदेशेन प्रवर्तते तद्विशिष्ट एव प्रयक्षेणावग-म्यते । सर्वो हीदमुद्दिश्याहं पवर्तइति पद्यत्तिवेळायामेव विशि-छोद्देश्यसम्बन्धिनं प्रयत्नं प्रयक्षेण जानातीति । प्रयक्षानुमानप-माणकं कार्यमिति चेव किमिदानीं कृत्युद्देश्यत्वमात्रं कार्यत्व-मु । यद्येवं ततो यदेव किञ्चिद्रागद्वेषलोभादिभिरनर्थरूपमर्थतयो-द्वित्रय पुरुषः पर्वतते तत्सर्व कार्य प्राप्तम् । तत्र को दोषः नैवीवधकार्यावगतिः पद्यत्तिकारणं भवितुमहीत सुखामपि तस्यां महत्त्यद्शनात् । यो हि मोहात्सर्पायाङ्गीलदानमुद्दिश्य प्रवर्त-मानो मध्ये तस्यानर्थत्वं जानाति स तावत्ततो निवर्तते तत्र कार्यता तावदुद्दिश्य प्रदेशवाङ्गिलिदानस्य संजाता तन्मात्रलक्ष-णत्वात्कार्यतायाः। सा च पश्चाद्नर्थत्वावगमे ऽपि न बाध्यते। न खलु जानन्नप्यनर्थमुद्दिश्य न मे प्रदक्तिः संजातेसध्यवस्यति किन्त्वनर्थमेवोद्दिश्य मोहात्प्रदृत्तो ऽस्मीसवगच्छाते । तस्मात्प्र-

ारो

रः

हशं

वि

हभ-ाता

वि-

वा-

दा-

यत्वं

तेश्व

तेति

क्य-

कार्य

नि

चा-

क्रेया

नया

वाग्यं

**गियते** 

नियु'

कार्य

सक्षप्रमाणिका येयं कृत्युद्देश्यत्वमात्ररूपा कार्यता न तद्वगतिः प्रदित्तकारणमिति सिद्धम् ।

अथ कृत्युदेशाईता कार्यता सा केन प्रमाणेन प्रतीयते!
न तावत्प्रसक्षेण। प्रवत्त्यवस्थायामिष कर्मणः कार्यत्वसन्देहात।
भवति हि सन्देहादाप क चित्प्रवृत्तिः। तत्र यः कार्यत्वं संदिहान
एव क चिद्र्यापारे प्रवत्तः स प्रवृत्तिवेलायामिषिन कार्यतां प्राक्षः
ललाभानिश्चिनोति। वदन्ति हि न विद्यः कार्यमकार्यं वेति सन्देहादेव प्रवर्तामहइति। मा भूत्प्रवृत्तिवेलायां प्रसक्षं कार्यत्वं फलवेलायां भविष्यतीति चेत् कस्य पुनस्तदानीं कार्यत्वं प्रसक्षगम्यम्। न
तावतिक्रयायाः नष्टत्वात् नापि फलस्य तस्य सुखक्ष्प्रमात्रोपलम्भात।
न हि कार्यत्वं नाम किञ्चदत्रावगम्यते। यो हि दैवनिर्मितमेघच्छायाजन्यं सुखमनुभवति यश्च प्रयत्नजनितमातपत्रच्छायाजन्यं
तयोरुभयोरीप प्रसक्षा सुखोपलिब्धस्तुल्येव न कृतिजन्ये सुले
कार्यत्वं नाम कश्चिदतिरेकः प्रसक्षमीक्ष्यते। भवतु वा सुखस्य
प्रसक्षणम्या कार्यता तत्साधनस्य तु व्यापारस्य न कदा चित्
प्रसक्षण कार्यता ऽवगम्यते नाऽनुमानन न हि सुखस्य दृष्टं
कार्यत्वं तत्साधने ऽनुमातुं शक्यम्।

स्यादेतत् । क्रुसईता नाम कार्यता सा च यदाकारं वस्तु
मितप्य तदुद्देशेन पुरुषस्य प्रष्टच्योत्सुक्यं जायते तदाकारभागितेव । कः पुनरसावाकारः समीहितक्ष्पत्वं तत्साधनत्वं वा ।
तादृशे ह्यर्थे स्वरसादेव पुरुषाणां प्रष्टच्योत्सुक्यं जायते । द्विविधं च समीहितं सुखं दुःखाभावश्च । तत्र सुखं प्रसक्षगम्यं
दुःखाभावस्त्वनुपलिध्यगम्यः तत्साधनता चान्वयव्यतिरेक्गम्येति न प्रामाणिकी कार्यतेति युक्तमेतत् किन्त्वेवं सित सुखदुःखपरिहारातिरिक्तेषु तत्साधनतेव प्रदित्तकारणमङ्गीकृतं
स्यात् ततश्च गामानयेसत्र गवानयनस्य सुखदुःखप्राप्तिपरिहार-

तिः

रते!

त।

हान

₹**फ**-

न्दे-

ला-

।न

भाव।

तमे-

जन्यं

सुखे

वस्य

चिव

हरूं

वस्तु

रभा-

वा।

द्धि

गम्यं

कग-

मुख-

क्तं

हार-

मटिचिहेतुभूतां कार्यतामभिद्धानो विधिशब्दः समीहितसाधनताभिधायी स्यात् तेन कार्य गवानयनं कृसर्ह यथाविधे पुरुषाणां कृतिः मवर्तते तथाविधमिसर्थः । तथाविध-ता तावन्न स्वयं समीहिततया सम्भवतीति तत्साधनतैव पारि-शेष्यात्कार्यवाचिना शब्देनाभिहिता भवति तथा च वेदे ऽपि अपूर्वस्य स्वयं सुखदुःखपरिहारकपत्वाभावात्तत्साधनतेव कृत-हितेति कार्यक्षपमपूर्वमाभद्यानो लिङ् समीहितसाधनतामेवा-भिद्ध्यादिति नैमित्तिकनिषेधाधिकारयोरिप भाधनरूपापूर्वा-भिधानात्तद्व छेनैवाश्रुतमापि फलं कल्पनीयं स्यात । ननु न सु-खत्वं कार्यत्वं तत्साधने ऽपि भावाद न साधनत्वं सुखे ऽपि भावात । तदुभयानुगतं कार्यबुद्धचालम्बनं कार्यत्वं नाम प्र-र्शितकारणिमिति । मैवम् न हि साधने कार्यत्वं नाम किञ्चित्य-र्टित्तवेलायामुत्तरकाले वा प्रसक्षेणावगम्यतइत्युक्तम् । अतो नास्त्युभयानुगतः कार्यत्वं नाम कश्चिद्रशीवशेषः। कर्तव्यशब्द-स्वयमेकोपाधिवशादुभयत्र प्रवर्तते तद् द्वयमिप साध्यमानं स्वो-देशेन पुरुषं प्रवर्तयतीति अनेनैवोपाधिना कार्यशब्दप्रदिताः। तस्मान कार्यतावगतिः क्रियायां परित्तकारणम् अपि तु समी-हितसाधनत्वज्ञानम् । भवतु वा समीहितसाधनत्वोपपन्नमेव का-र्यत्वं तत्तु कियाया एवाभिधातव्यम् । तत्रेव परितदर्शनात् । ससं लोके क्रियेव कार्यतया शब्देन प्रतिपाद्यते वेदे तु फल-कामिनियोज्यान्वयानुगुण्यात्स्थरमेव कार्य लिङादिभिरभि-धीयतइति चेन्मैवम् । क्रियायामपि कामिनः कार्यतावगमाविरो-भात । नासौ फलसाधनीभवितुं समर्था भङ्गुरत्वादिति चेन्न अपूर्वद्वारेणोपपत्तेः । नान्यद्वारेणान्यस्य साधनत्वं सम्भवस्रति-मसङ्गात् । अवान्तरच्यापारो वा शक्तिर्वा साधनत्वमुपपादयति

<sup>ं (</sup>१) फलसाधनेति पः पुः पाठः।

नापूर्वम् । तथा शक्तिमति व्यापारवति वा ऽतीते शक्तिव्यापा-रयोः स्थियनुपपत्तिति चेत् किमिदानीं काष्टानां पाकसाध-नत्वं नास्ति तत्रापि हि काष्ठेभ्यस्तैजसाः परमाणवः समुद्रताः स्थाल्युद्रमनुपविशन्तस्तण्डुलान् विक्रेद्यन्ति । न च तेषां द्रव्यक्ष्पाणां काष्ट्रावान्तरव्यापारत्वं तच्छक्तित्वं वा समस्तीति न तहारेण काष्ट्रादीनां साधनभावः स्यात । मा भादिति चेन सर्वलोकमसिद्धिविरोधात्। काष्ट्रैः प्चतीति निर्विवादमयोगा-त्। तस्पाद्यदेव येन समीहितफलोदेशपटत्तेन तदुपायभूतमन्त-रा साध्यते तदेव तस्याऽवान्तरच्यापारत्वेनाभिधीयते । तेन सम्भवसेवापूर्वस्य कमीवान्तरच्यापारत्वम् । यदि चैवं नेष्यते ततो ऽपूर्व मसीप साधनत्वं कर्मणो न स्यात तदपि न कर्मा-नन्तरं जायते स्विष्टकृदाद्युत्तरतन्त्रानुष्ठानमतीक्षणात् । तत्रा-वश्यमुत्पत्त्यपूर्वाण्यवान्तरच्यापारत्वेनौषितच्यानि । उत्पत्त्यपू-वीण्येव परमापूर्वस्य कारणानि न यागादीनीति चेत न असि-द्त्वादशब्दार्थत्वाच । अधिकार्वाक्ये फलकामिनियोज्यान्वया-नुगुणापूर्वाभिधायित्वे स्थिते पश्चादामेयादिवाक्येष्वपूर्वाभिधा-नसिद्धिः माक्च लोकावगतिकयाभिधायित्वमेव तेषु सम्भवती-ससिद्धत्वादुत्पत्त्यपूर्वाणां न परमापूर्वसाधनत्वेनान्वयसम्भवः। न च यजतेरपूर्वाभिधायित्वं येनावान्तरापूर्वाणां मस्यार्थपरमापूर्व मति कारणत्वं स्यात्।तस्माद्याजरेव करणम्। किञ्च कार्यत्वमेवा-पूर्वस्य नोपपद्यते कृतिसाध्यं हि कार्यमुच्यते कृतिश्च पुरुषम-यतः न च मयत्रसाध्यता ऽपूर्वस्य सम्भवति चिर्विनष्टे प्रयते तदुत्पादात । प्रयत्नेन हि यागः ततो ऽवान्तरापूर्व ततः पश्ची दिथिकारापूर्व तस्मात्कार्यत्वानुपपत्तेर्न कार्याभिधायिलिङ् वाच्यता ऽपूर्वस्य संभवति तत्रावद्यं प्रयत्नसाध्यत्वमपूर्वस्य यागावान्तरापूर्वद्वारमाश्रयितव्यम् । तद्वयागस्यापि फलसाध- ापा-

Tu-

ताः तेषां

ोतिं

चेन्न

गा-

न्त-

तेन

**ंय**ते

र्मा-

त्रि-

यपू-

सि-

या-

धा-

ती-

r: 1

पुर्व

वा-

पर्म-

यते

श्रा-

गड़-

र्म्य

ाध-

नत्वमपूर्वद्वारं कियिति नेष्यते या वा भूत फललायनं क्रियापूर्व साधनं ताबद्भवसेत्र ताबतापि कार्यतया तामवगन्तुमहसेव पुरुषः यस्मिन अकृते समीहितं न माप्यते कृते च माप्यते साझात्म-णाड्या वा तदेव कार्यतया बुद्धचते न तु साक्षाद्भावविशेषस्त-त्रोपयागी । अवश्यं च कामिनः क्रियायामापे कार्यावगीतरे-षितच्या । कथमन्यथा स्वतन्त्रः मवर्तते । सरामस्त्येव तत्रापि कार्यावगतिः न तु शाब्दी किन्तहार्थी कामानुगुणापूर्वसाधन-त्वात्। तामपि कार्यतया कामी प्रतिपद्यतइति चेन्न विकल्पा-सहत्वात । कि फलमसूता कार्यावगातिः क्रियायामुतापूर्व-मसुता । न तावदपूर्वमसुता काम्येषु विधेरनुष्ठापकत्वानभ्य-पगमात्। यदि हि विधिनवन्धना कार्यावगतिः क्रियायाः स्यात् ततो विध्याक्षिम्। नुष्टानतया करणांशस्यापि विधेयत्वम् सङ्गः । फलमस्तत्वमपि भवदक्तया नीसा न सिध्यति न हि फलकामः पुरुषः क्षणिकं कर्म कार्यतया ऽवगन्तुमलम् । तस्याः साक्षात्सा-धानत्वायागात् अपूर्वस्य चावान्तर्व्यापारत्वाभावात्तद्वारेणा-प्यसाधनत्वात् । साधनसाधने च साध्याथिनः कार्यावगमानु-पपत्तेः। तस्मात् क्रियायाः कार्यत्वावगतिः न फलायत्ता नापि विध्यायत्ता संभवती सन्तुष्ठानमेव तस्याः प्रसञ्ज्येत । तस्पाद्वि-धिमस्तं काम्यानुष्ठानं फलायत्तीमच्छता ऽवश्यं क्रियायाः फलसाधनता वा साधनसाधने Sपि वा साध्याथिनः कार्याव-गतिरेपितव्या । ततश्च शब्देनापि शक्यतएव फलकामस्य का-र्यतया क्रिया प्रतिपाद्यितुमिति नापूर्वाभिधानसिद्धिः। यचा-न्यद्वक्तव्यं तत्सर्वमङ्गनिर्णयएव वक्ष्यामः। अन्यन्मतं समीहितसा-धनत्त्रमेव भावनाया लिङा ऽभिधीयते । तदवगतेरेव महत्ति-कारणत्वेनात्मेनि दृष्टत्वात्। नन्विच्छैर्व भट्तिकारणम्। ससं सा तूरपन्ना महित्तकारणं नावगता । शब्दस्य च प्रमाणत्वाद-

वगतिजननद्वारेण प्रवृत्तिकारणत्विमिति नेच्छाभिधायित्वसम्भ वः । इच्छा हि सुखदुःखप्राप्तिपरिहारयोरन्यतरत्तदुपायं चा धिकुस समुत्पद्यते तेन लिङ्शब्दानन्तरं पवर्तमानस्य पयोज्यकः द्धस्य प्रवित्तहेतुभूतेच्छासंपादकत्वेन समीहितसाधनत्वावगितिहे कियायां व्युत्पित्सुना कल्प्यते।तस्याश्च शब्दानन्तर्याच्छब्दस्य तदभिधायित्वं निर्णीयते । ननु मदिरास्वादस्य समीहितसाधन-त्वादनुष्टानं स्यात्।न प्रवलेन द्वेषेण निरुद्धत्वात् यथैव हीच्छा प्रवतः कारणं तथैव द्वेषो ऽपि निवत्तेः ।द्वेषश्च दुःखसुखपीरहा-रतदुपायानिधकुख पवर्तते सुरापानं च महानर्थसाधनत्वेन निषेषेन प्रतिपादितं द्वेषगोचरतया नानुष्ठातुमईति।यस्तु सन्निहितेनाल्गी-यसापि सुलेनाक्रान्तस्वान्तो महान्तमनर्थ नालोचयति न वा SSद्वियते स मबलेन रागेण मितिक्षिष्यमाणिचत्तः मवर्ततएव सुरापाने । तस्मात्समीहितसाधनत्वेन भावनाविधिना सामान्येन वोधिता पदान्तरसमपितेन स्वर्गीदिना निराकाङ्कीभवतीयेत-त्स्वर्गकामाधिकरणे व्युत्पाद्यते । यत्र फलविशेषसमर्पकं पदा न्तरं समानवाक्ये नास्ति तत्र प्रकरणादिना फलं कल्प्यं भव-तीति प्रकरणाधिकरणे व्युत्पाद्यते।प्रकरणादीनामप्यभावे अर्थ-वादोत्थेन फलेन समन्वय इति रात्रिसत्राधिकरणे स्थितम्। तस्याप्यभावे ऽध्याहृतेन फलेनान्वय इति विश्वजिद्धिकर्णे सिद्धम् । धात्वर्थस्तु सर्वत्र समानपदोपात्तो ऽपि बलीयस्या विधिश्वसा साध्यांशात्मच्यावितः प्रसासत्त्या करणांशेन निर्वि शतइति भावार्थाधिकरणार्थः। तथा चोक्तम्।

तथा धात्वर्थकार्यत्वे पदश्रुखोपदर्शिते । भावनाया विधिश्रुखा पुरुषार्थाशक्ताध्यतेति ॥ श्रेयःसाधनता ह्येषां निसं वेदात्प्रतीयतइति च ।

<sup>(</sup>१) कमत्वदृत्युभयपुस्तकपाठः ।

गन्येन भव-अर्थ-यतम्। **करणे** यस्या निवि

मम्भ-

चा-

ज्यवृ-

तिरेव

ब्दस्य

धन-

चिला

रिहा-

नषेधेन

ाल्पी-

न वा

त्तिएव

शियेत-

पदा-

तस्मादिष्ट्रसाधनतेव विधिलिङाद्यभिधेयेति तद्यक्ताया भावनायाः फलमेव भाव्यं धात्वर्थस्तु करणमिति। आचार्यस्य त "अभिधाभावनामादुरन्यामेव लिङादय" इति वदतो Sन्याहरो विधितत्त्रम् अभिमतं लक्ष्यते । कि पुनस्तद्-च्यते । इदं तावत सिद्धं यथा समीहितसाधनत्वावगतिमन्तरेण चेतनस्य स्वतन्त्रा प्रदत्तिन घटते इति लिङ्शब्दश्रवणानन्तरं प्रवर्तमानस्य पुरुषस्य समीहितसाधनत्वावगतिः शब्दात्संजातेति कल्पनीयम् तत्तु समीहितसाधनत्वं किमभिधानत एवोपात्तं कि वा ऽर्थान्तराभिधायिना विधिशब्देन तदनुपपत्त्या बोधनीय-मिति चिन्तनीयम् । तत्र नाभिधायकता युक्ता संविद्विरोधात । न हि यागानुरक्तो व्यापार इष्टार्थहेतुरिसस्माद्यनेतेसस्माच शब्दानुल्या Sवगतिः सहप्रयोगाच । लोके हि समीहित-साधनतावचनो विधिशब्दश्च युगपत्मयुज्यमानौ दृष्टौ माणवक सन्ध्यामुपासीनस्य ते ऽभ्युदयो भविता तस्मात्संध्यामुपास्वेति न च पर्याययोः सह प्रयोगो भवति । लोकप्रमाणकश्च शब्दा-र्थावगम इति नेष्टसाधनताभिधायित्वं लिङादीनाम्। तस्माद्वरं कार्याभिधायित्वमेवाश्रयितुम्। नन्वेतदयुक्तं कार्यमिति यदि कृति मति उद्देश्यमभिधीयते ततस्तादृशी कार्यता सर्ववस्त्नामविशि-ष्टेति न तदवगतिः प्रदत्तिहेतुः । पारिशेष्यात् कृसहता कार्यता वक्तव्या तदवगतिहिं पटिचहेतुः कृसहता च न सुखदुःखपरि-हारतदुपायव्यतिरेकिणी का चिद्सित तेनानयनादिक्रियाणां स्वरूपेण सुखदुःखपरिहाररूपत्वाभावातः तदुपायत्वमेव कुलई-तेति ऋियादिविषयायाः कार्यावमतेः प्रवृत्तिहेतुभूतायाः समी-हितसाधनत्वमेवावलम्बनम् । तदुक्तम् । कर्तुरिष्टाभ्युपाये हि कर्तव्यमिति लोकधीरिति । पुतां नेष्टाभ्युपायत्वात्क्रियास्वन्यः प्रवर्तक इति च॥

विधिनिर्णयः।

82

तेन छिङ्शब्दो ऽपि कुसहताक्ष्पकार्यमभिद्धत् सभी हितसाधनत्वमेवाभिद्ध्यादिति न तन्यतादस्य विशेषः स्यात्। उच्यते अयमस्ति विशेषः यत्त्रमीहितसाधनता न तत्त्वहरो णाभिधीयते किन्तु लिङ्शब्दः कुसईतारूपं सुखदुः खपि-हारतद्वायसाधारणमभिद्धाति । तस्मिस्त्वभिहिते क्रियायाः स्वयं सुलत्वाद्यभावात्पारिशेष्यात्तदुपायत्वं निश्चीयते । तथा च कर्तव्यतावचनो भावनायां पुरुषं प्रवर्तयतीति सूयान्भाष्य-वार्तिकयोर्व्यवहार इति। इद्मपि मतम् अभिधाभावनामाद्वरियाः द्यननुगतप् । किञ्च कार्यशब्देनापि सह विधिशब्दः प्रयुज्यते कार्य ते सन्ध्योपासनमतः तत्कुरुष्वेति । यद्यपि चायं प्रयोगः कर्तकर्मगतसंख्याभिधानभेदेनात्यन्तापयीयत्वाद्यपद्यते डिप न कार्यस्य लिङ्थेता युक्ता। तथा हि अकार्ये डप्यर्थे कार्यतामङ्गीकृत लिङादिषयोगो याच्ञायां दृश्यते कश्चिदि किन्दिवं याचते यद्यप्येतत्तव निषिद्धत्वादकार्यमेव तथा ऽपि मत्कृते कुरुष्वेति। कार्यार्थत्वे तु व्याघातः स्यात्र ह्यवं प्रयुज्यते यद्यप्येतदकार्य तथापि कार्यमिति एवं ब्रुवन् हास्यो भवति ।तः स्मात्कृसर्हता विधिश्च भिन्नावर्थी। कि पुनरिदमभिधाभावनेत्युक्तं सर्वशब्दानामेवार्थमतीत्युन्नेयो ऽभिधाभिधानो व्यापारः सम स्ति लिङादीनां त्वसौ व्यापारः पुरुषप्रदत्तिभवनफलत्वाद्भाः वनेति पवर्तनेति च गीयते। कश्चिदाह न शब्दव्यापारः सम्भव ति गुणत्वात् द्रव्यत्वे ऽपि विभुत्वादिति। तद्युक्तम् गुणस्या प्यरुणादेर्द्रच्यावच्छेदच्यापारदर्शनात् । विभूनां चात्मादीनां ज्ञानादिव्यापारसंभवात् । स्पन्दसमवायस्तु न संभवति न चासावस्माभिः शब्दस्येष्यते । कस्तस्य व्यापारः स्वज्ञानमेव

१ अभिमतम् इति ह्वि. पु. पा.

२ पर्वत्तिसाधनत्वात् इति म पुः अधिकम्।

युज्यते ते । त-त्यक्तं सम-दभा मभव-गस्या दिनां ते न गनमेव

समी-

ात्।

क्ये-

पिर-

ाया:

तथा

ाष्य-

रया-

युज्यते

योगः

तथा

**ट** प्यर्थे

श्रदि

. ST

नज्जिनतो वा संस्कारस्तद्योगी हि शब्दो Sर्थमतीति जनयति। तथा चोक्तम्। "बाखं शब्दविज्ञानादसन्निकृष्टे ऽर्थे विज्ञानिम"ति। "पूर्व-वर्णसंस्कारसचिवो Sन्सवर्णी वाचक" इति च । यदा Sयमा-गन्तकं धर्म प्राप्य कार्याय पर्याप्तो भवति स एवागन्तकधर्म-स्तस्य व्यापार इत्युच्यते तेन ज्ञानसंस्कारयोः शब्दव्यापारत्व-मपपन्नम् । नन् ज्ञानस्याभिधात्वमयुक्तं ज्ञानं प्रति हि कर्मीभूतः शब्दः कर्तृत्वं करणत्वं वा तस्याभिधानं प्रसभ्युपगम्यते स कथ-मेकस्मिन्नेव व्यापारे कर्मत्वं कर्तृत्वकरणत्वयोरन्यतर्च मतिप-चेत । परशुवदिति ब्रूमः परशुर्बुचयननिपातनयोः कर्माऽपि सन् तरुद्वैधीभावलक्षणफलावच्छेदेन छिनत्तिपदाभिधानयोस्त-योरेव करणं भवति सर्वमेव हि करणं कर्वव्यापारगोचरः। तथा ज्ञानस्य शब्दविषयस्याप्यर्थप्रतिपत्तिलक्षणफलावच्छेद-लब्धाभिधाभिधानस्यार्थ एव कर्म। शब्दस्तु फलान्तरप्रदत्त-व्यापारच्याप्यतया तस्यामवस्थायां करणम् । स्वातन्त्रयविव-क्षायां च कर्तृत्वमनवद्यम्। अनेनैव न्यायेनार्थकर्मकस्याप्यभिधा-व्यापारस्य पुरुपप्रवित्तभवनफलावच्छेदलब्धशब्दभावनाभिधा-नस्य पुरुषमद्तिफलावच्छेदलब्धमवर्तनाभिधानस्य च मद्दति-कर्मत्वं पुरुषकर्मत्वं च व्याख्यातम् । तेनैक एव व्यापारो यदा-जानातिना विषयमकाशानफलाविच्छन्नो ऽभिधीयते तदा विष-यीभूतः तत्फलताकशब्द एव कम भवति शब्दं जानातीति यदा तु स एवार्थप्रतिपत्तिफलावच्छित्रो ऽभिद्धातिना ऽभिधीयते तदा मतिपत्तिक्पफलभागर्थः कर्म भवति अर्थमभिद्धाति शब्द इति यदा तु स एव पुरुषपटित्तिकलाविष्ठिको भावयतिना ऽभिधी-यते तदा भवनफलभाक् प्रवृत्तिः कम भवति प्रवृत्ति भावयति शब्देनेति यदा तु पुरुषप्रदक्तिकलावच्छिन्नव्यापाराभिधा-यिना पर्वतयतिनाऽभिधीयते तदा परिच फलभाक् पुरुषः कर्म भवति पुरुषं मवर्तयतीति एवं संस्कारे ऽप्यभिधाव्यापारे यथासम्भा योज्यम् । न हि व्यापारस्वक्ष्पापेक्षः कर्मभावः तथा सति चल समिहिता ऽपि क्रिया गच्छसमिहितेव सकर्मिका स्याद । तथा मयलो ऽपि करोतिभावयतिभ्यामिव मयतिना ऽप्यभिहितः सकर्मकः स्यात् । तथा छेत्व्यापारो ऽप्यु ग्रच्छतिनियच्छिति भ्यामिव छिनत्तिना ऽप्यभिहितः परशुकर्मकः स्याद । ताभ्याः मेव वाभिहितः छिनत्यभिहित इव दक्षकर्मकः स्याद । तस्या-देक एव व्यापारः फलभेदेन निरूप्यमाणस्तं तं कर्मभेदं भजते यदा फलानपेक्षेण स्वरूपण निरूप्यते प्रयततेचलतीसाहि भिस्तदा ऽकर्मको भवति। यदा त फलाधीननिक्पणीयेन क्षेण निक्प्यते तदा सकर्मकः तत्र येन धातुना यत्फलाधीननिक्पणं येन रूपेण क्रिया ऽभिधीयते तद्धात्कायां क्रियायां तत्फरु भाग् वस्तु कर्म भवति । यत्तु केन चिदात्मनो ज्ञानकर्मतां निराकुर्वता परसमवेतिकयाफलभागित्वं कर्मलक्षणमुक्तं तदित व्यापकं पूर्वीक्तेष्वपि परश्वादिषु छिदादिकमत्वपसङ्गात । अव्यापकं च देवदत्तः पावमानीभिरात्मानं पुनातीसादिषु स्वसमवायिकियाफलभागित्वेनापि देवदत्तस्य पुनातिकर्मत्वात तथा च वेदे "पुनासेवाग्निं पुनीत आत्मान"मिति प्रयोगो दृष्टः। तस्मात्पूर्वोक्तमेव कर्मछक्षणम्। न वैवं गतौ गन्तुः कर्मत्वप्रसङ्ग गच्छतिर्हि गन्तव्यपाप्सधीननिरूपणीयेनैव रूपेण क्रियामी दधातीति ग्रामादेरेव तत्कर्मत्वं न गन्तुः । एवश्च ज्ञेयावभास फलाधीननिकपणीयेनैव क्षेण जानाति संविदिसादिभिरि हितायां ज्ञानक्रियायामात्मनो ऽप्यहंवित्तौ भासमानत्वात्कर्मत् समर्थितम् । आह अस्त्वभिधा व्यापारः न त्वस्य पुरुषप्रवर्तकत्व लिङ्भिधयत्वं च संभवति न हि पेक्षाकारी किव्चद्भिधामात्री वगमात्मवर्तते समीहितसाधनत्वावगमाधीनत्वात्भवतेः । न वा सम्भवं

चल-

तथा

नहित:

च्छति-

भ्या-

तस्या-

भजते

सादि-

रूपेण

क्पणं

ात्फल-

कर्मतां

तदात-

ाव ।

वादिष

त्वाव।

हरू:

प्रसङ्ग

गमभि

वभास

भरभि

त्कर्मतं

वर्तकर्ल गमात्रा

न चा

सावर्थप्रतिपत्तिलक्षाणफलोन्नेया शब्दान्तराभिधावदभिधेया ऽपि भवितुर्महीत । उच्यते ससं फलसाधनत्वं पर्वतकत्वं तत्तु न शब्द-स्याभिधेयमित्युक्तम् । अतो व्युत्पित्सुर्वालकः मयोज्यदृद्धं मवर्त-मानमुपलभ्य भद्यत्तिहेतुभूताभिष्टसाधनतावगति शब्दजनिता-मध्यवसाय पूर्वोक्तेन न्यायेन साक्षाच्छब्दस्य जनकत्वासंभवा-द्यनाभिहितेन फलसाधनत्वं कल्पीयतुं शक्यते तद्भिधायी लि-ङ्गब्द इति निविचनोति । ततः स्वव्यापारस्यार्थमतिपत्त्यैव कल्पितस्य प्रवर्तनारूपेणाभिधानं लिङादिभिः कल्प्यते । महित्तफलता च प्रवर्तनारूपता। न चैवंरूपता ऽर्थपतिपत्त्यैव कल्पीयतुं शक्येसनन्यलभ्यत्वादिभिधान्तरिकशणां लिङ्शक्ति कल्पयति । एवंविधविध्यवरुद्धा च भावना पुरुपार्थसाधन-तया निश्चीयते । न ह्यपुरुषार्थफलस्य व्यापारस्य प्रवर्तनारूप-विध्यन्वयसंभवः । प्रेक्षापूर्वकारिणां निष्फले पवर्तयितुमश-कात्वात्। तदेवमभिधाव्यापारमेव मवर्तनारूपेणाभिद्धाना लि-ङादयस्तद्धलादेव फलसाधनत्वं वोधयन्ति। नन्वस्मिन् पक्षे प्रवर्त-नारूपस्य विधेः प्रवसिपेक्षात्वात्प्रवसिस्पिकत्वेनैव स्वर्गकामादि-गब्दाः संबध्येरन फलसमर्पकतया । तथा नामिति के चित् । न चैवमफलतामसक्तिः भवर्सत्वानुपपत्त्यैव काम्यमानस्य फलत्व-करपनात्। भाष्यवातिकयोस्तु फलपरत्वमेव स्वर्गकामादिशब्दानां लक्ष्यते, युक्तं चैतत् तथा हि यद्यस्मिन् पक्षे कार्यात्मकविधिपक्षवत् कर्तृनियोज्ययोरभेदापत्तिः विधेयिकयाविषयं कर्तृत्वं विधिविष-यं तु नियोज्यत्विमिति विषयभेदात् तथा ऽपि न तत्परत्वं कामशब्दानां युक्तम् अप्राप्तार्थपरं हि शास्त्रम् इह च विधिव-शा देवैतावदवगतम् अस्ति कश्चित्रियोज्यः स चासौ यो ऽस्य

१ फलनयेति उभयपु. पाठः

२ विधिशब्द्वशादिति प्र. पु. पाठः

विध्यन्वितस्य व्यापारस्य शेषी समर्थश्चानुष्ठातुं न ह्यस्वार्थव्या-पारे किश्चत्प्रवर्तियतुं शक्यते । नाप्यसमर्थः स एव वा शेषी यदिभिल्लिपतफलसाधनो ऽयं व्यापार इसेतावित कामशब्दम-न्तरेणैवावगते फलविशेषमात्रे चाऽनवगते तत्परत्वमेव काम शब्दानां युक्तम् । तदेवं विधिशब्देनैव मर्वतनारूपविधिमिमद-धता ऽर्थाद्विधेयस्य कर्तव्यता फलसाधनता चाववोध्यतइस-भिमायेण कर्तव्यतावचनः प्रस्यः 'श्रियःसाधनता होषां निसं वेदात्प्रतीयत" इति च व्यवहारः । ननु स्वव्यापारे ऽभिधीयमाने स्वरूपाभिधानमसङ्गः न ह्यनिधाय विशेषणं विशिष्टमिभधातुं शक्यम् । मैवं वोचः । उक्तं हि ।

> "विशिष्टग्रहणं नेष्ट्रमगृहीतविशेषणम् । अभिधानाभिधाने तु न केन चिदिहाश्रिते" इति ॥

तुरयं चैतदिष्टसाधनताविधिपक्षे ऽपि तत्रापि तु नेष्टसाधनतामात्रं विधिः अपि तु [कर्तुमसम्भवात्पारिशेष्यात् ] कर्तुरिष्टसाध्यता न चाख्यातं कर्त्रभिधायि तत्रावद्यं भावनाक्षेपावगतकर्तृः विशेषितेष्टसाधनता ऽभिधीयतइयाश्रयणीयम्। तथा ऽस्मिन् पक्षे मसक्षावगतिलङ्शब्दादिभ्यः मवर्तनावगतेः न शब्दस्वरूपिनिश्चाधिमधाव्यापाराभिधानादिदोष इति । न्यायविदां त्विष्टसाध्यत्वमेवाभिमतं न च संविद्विरोधः तेन रूपेणाभिधानाभावात् मर्वतनारूपेण तु शब्दो ऽभिधत्ते मदित्तेषु धर्मः प्रवर्तना साचापौरुषेये वेदे भैपादीनामसंभवात्पारिशेष्यादिष्टाभ्युपायतेव निश्चायते । तेनाभिधाव्यापारमवर्तनाभिधानवत्मवर्तनारूपेणष्टसाधन्तां शब्दो ऽभिधत्ते न स्वरूपेणित न मतीतिविरोधः । इदमेव भगवतो मण्डनिस्श्रस्यापि ।

<sup>[ ]</sup> एतचिन्हस्थः पाठो नास्त्युभयत्रः

"पुंसां नेष्टाभ्युपायत्वात्क्रियास्वन्यः प्रवर्तकः। महात्तिहेतुं धर्मं च प्रवद्नित प्रवर्तनाम्॥

**I**-

₹.

ग-

सं

ने

ातुं

ध-

सा-

र्तृ-

पक्ष

वि-

सा-

गत्

सा

नि-

TU-

मेव

एवङ्कारञ्ज मवर्तनाश्यय" इसादि वदतो प्रभिमतम्। एवञ्चानेकार्थत्वं किएतं न भवति इत्रथा हिमेषणमध्येषणमभ्यनुज्ञानमिष्ट्यसाधनत्वञ्चिति वहवो प्रथाः शब्दस्य करुप्येरन् । प्रवर्तनासामान्यवाचित्वे तु लाघवं स्यात् तत्रापि तु रागद्वेषमोहादीनां महित्तहेत्नामवाच्यत्वादेवं वक्तव्यं यो प्रवगम्यमानत्या प्रवृत्तिहेतुस्तदभिधायी लिङ्शब्द इति। न च कार्यमेव ज्यायः समकनीयोभिः मतिपाद्यमानं प्रषादि व्यपदेशभाक् सर्वानुगतं शब्दार्थं इति सांमतम्।
अकार्यत्वाभ्युपगमेनेव याच्ञायां लिङ्पयोगादित्युक्तम्। तस्मास्पर्वतनासामान्यं शब्दार्थः । एवञ्च ।

विशेष एव शब्दार्थी दृष्टक्षपान्वयो ऽपि हि। न च प्रवर्तनावाध इष्टशक्तेविनार्थवान् ॥

इत्यत्र श्लोके पूर्वार्धेन परमतमुपन्यस्योत्तरार्धेन स्वमतमु-पन्यस्तवानिति व्याख्यातव्यम् । प्रवर्तनासामान्यमभिद्धता लिङ्शब्देन निर्विशेषसामान्यवोधस्यानर्थक्यापत्तेरपौरुषेये च वेदे पुरुषधर्माणां प्रेपादीनां विशेषाणामसम्भवात्पारिशेष्यादि-ष्टसाधनतेव वोध्यतइति । "अभिधाभावनामाहु" रित्यस्यापि वार्ति-कस्यायमवार्थः । अभिधीयत इसिभधा प्रवर्तना कर्तव्यता वा सैव च पुरुषपटित्तं भावयतीति भावना तामाहुरिति । अथ वा अभि-धायाः शब्दस्य भावना अभिधाभावना सैव प्रवर्तना परसमवेता-ऽपि शब्देन पुरुषं प्रवर्तयता तिसद्धये ऽभिधीयमाना शब्दव्यापार-त्वेनोच्यते तामाहुरिति । अथ वा इष्टसाधनताऽभिधानमभिधा सैव विधानं विधिरिति व्युत्पत्त्या विधिरित्युच्यते सैव च भूतिकर्तृत्वं मतिपद्यमानायाः पुरुषप्रदत्तेः प्रयोजकस्य शब्दस्य व्यापारो भा-वना तामाहुः कुर्यन्तीति ओदनपाकं पचतीतिवद्याख्येयम् । तदेवं शब्दकर्तृकं प्रवर्तनारूपेष्टसाधनत्वाभिधानमेव शब्दभावनेति गीयते। तस्याः पुरुषप्रवत्त्यर्थं प्रवत्तेः पुरुषप्रवित्तिर्हं स्वर्गीदिस्थानीया भाव्या समीहितसाधनताविज्ञानन्तु परार्थप्रवृत्ताशब्दव्यापारजन्य-तयायागादिवत्करणं प्राशस्यज्ञानन्त्वितिकर्तव्यतेति विवेक्तव्यम्। मवर्तनेति समीहितसाधनतैवोच्यते तदुदेशेन हि कृतिः मवर्ततइति द्शितम्। एवं च प्रवर्तनावचनः कर्तव्यतावचनः प्रसय इसादिग्र-न्थस्याविरोधः । न च सहप्रयोगविरोधः परित्तिनिमित्तभेदात् पर्यायत्वाभावात्। इष्टसाधनशब्दो हि तत्साधनतामेव साक्षाद्भि-धत्ते लिङादयस्तु प्रवर्तनारूपेण कुसहतारूपेण वेति नास्ति पर्या-यता । तदिदं कर्तव्यतारूपं प्रवर्तनारूपं वा समीहितसाधनत्वमेव लिङादिभिरभिधीयतइसेतावदेव रमणीयम् । स्वव्यापाराभिधानं दुरुपपादं ग्रन्थानुगुण्यमपि नातीव दृश्यते। तथा हि निषेधशास्त्रेषु मतिषेधस्य वर्जनस्य नजाभिधेयस्य लिङादिभिविधेर्वा मतिषेष इति वचनव्यक्तिद्वयमङ्गीकृस ब्राह्मणं न हन्यादिसत्र पुंस्त्वाविवक्षां मीतपादयता मितपेधविधावविवक्षामुपपाद्य विधिमतिषेधे ऽप्य-विवक्षामुपपादयतोक्तं विध्यर्थमपि द्वेषाद्यर्थप्राप्तमनूदितं हननं मितिषिध्य चरितार्थी नञ् न लिङ्गमपरं शक्रोति मितिषेद्धिमिति। यदि हि स्वव्यापारो विध्यर्थः स्यात्र तस्यानुवादो ऽवकल्पते न हि द्वेषादिनिमित्तायां हननादिमदृत्तौ लिङ्व्यापारः प्रवर्तकः माप्तः यो न हन्यादिखादिषु लिङा ८नूच नञा मतिषिद्धचेत । ननु कर्तव्यता ऽप्यनिभधेया कथमनू चते अननू दिता वा कथं निषि-द्यते । ननु भवन्मते समीहितसाधनता हननस्य विद्यतएवेति कथं निषिध्यते । उच्यते प्रवर्तना हि विध्यर्थः कर्तव्यता च महान्तमनर्थे जनयत्सु हननादिषु यद्पि स्वल्पसुखसाधनत्व तेन प्रवर्तना कर्तव्यता वा न हि ताहशे मेक्षापूर्वकारिणां कृतिः मवर्तते। ये तु महान्तमनर्थं न जानन्ति ते स्वल्पसु खसाधनत्वादेव

## **न्यायरलमालायाम्** ।

44

भ्रान्सा कर्तव्यतां मन्यन्ते सा शक्यते प्रतिषेद्भुम् । या भ्रान्सा इननस्य कर्तव्यता ऽवगता सा नास्तीति तस्मादनवद्यम् ॥ न्यायागमानुसारेण श्रीमद्यज्ञात्मसूनुना । पार्थसारथिमिश्रेण कृतो ऽयं विधिनिर्णयः ॥ ३ ॥

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

ति। पा

य-म्।

ग्न-वि

भि-र्या-

मेव गानं

स्त्रेषु वेध

वक्षां च्य-

इननं

ति।

ल्पते

र्तकः

त । निष-

वेति

च

ग्नत्व कृतिः

<sub>गादे</sub>व

114

GE

यत्र विप्रातिपद्यन्ते सम्बन्धे लिङ्गलिङ्गनोः । स्वरूपतः प्रमाणाच्च तत्र निर्णय उच्यते ॥ १॥

स्वरूपतस्तावत्कार्यकारणभावसंयोगसमवायकार्थसमवाय-विरोधाष्ठेक्षिकशब्दिनिर्दिष्टानुमानकारणत्वेन काणादाः संक्रि-रन्ते । अस्येदं कारणं कार्यसंवन्ध्येकार्थसमवायि विरोधि चेति लैक्किमिति।अविनाभावं साधनस्य साध्यतदभावाभ्यामन्वय-च्यतिरेकस्वरूपं तत्स्वभावतदुत्पत्तिनिवन्धनं शाक्या मन्यन्ते। साध्येन साधनस्य व्याप्तिमन्ये । नियमक्ष्पं मीमांसकाः । प्रमाणतो विमतिपत्तिः।तत्स्वभावतदुत्पत्ती शाक्याः प्रमाणमादुः। मानस-प्रसम्भानये । ऐन्द्रियकमेवान्ये । तद्पि पाथियकमेवेति के चित्। अपरे भूयोदर्शनसहायं चरमं मसक्षं नियमप्रमाणं मन्यन्ते। अर्थापत्तिमन्ये । भ्यांस्येव तद्दर्शनानि व्यभिचाराद्दर्शनसहाया-न्याचार्याः । तत्र वैशेषिकपरिगृहीतकार्यकारणभावादिमात्राः भ्युपगमे कृत्तिकारोहिण्युदयादीनां गम्यगमकभावो न स्यात्। कार्यकारणभावाद्यभावात् । न च संविन्धग्रहणेन सर्वसंग्रहः। तस्य संयोगसमवायमात्रपरत्वात् । सर्वपरत्वे च कार्यकारण-भावादीनामपि तत एव सिद्धेः पृथगिभधानानर्थक्यम् । अपि चैवं वहेरपि धूमानुमानं स्यात्कार्यकारणत्वात् । दक्षत्वेन शिश-पात्वस्यैकार्थसमवायात् । अथानियतत्वान्नायं नियम एवानुमानाङ्गं न कार्यकारणभावादि । शाक्यपक्षे ऽपि स्वभावकार्ययोरेवान्वयलाभेन हेतुत्वान्न कृत्तिकोदयादिवरों दितरोहिणीमतिपत्तिः सिद्धयेव। रसाच रूपानुमानं प्रवित्ता मर्थ्यक्षेपापादानसहकारिरसोपादानं रसादनुमीयते प्रदित्तमा पर्थाच क्योपादानादुपादेयक्पानुमानिमति चेन्न। अकार्यत्वात्। यद्यपि कार्यात्कारणं सहकारिसहितमनुमीमते कारणानु प्रवः तितामध्यीदिप न कार्य शक्यमनुमातुम् अकार्यत्वादतत्स्व-भावत्वाच। अथ कारणमप्यनुमापकं वहेरिप धूमानुमानमसङ्गः इत्युक्तम् । अपि चान्वयो नामानुगतिः न च धूममूर्ध्वं गच्छन्तं भूमिष्ठो वहिरनुगच्छति। शङ्कच्छायां वा रविदिविष्ठो भूमिष्ठाम्। एतेन च्याप्तिः प्रत्युक्ता । न हि

भूमिप्रतिष्ठितो विह्निधूमाग्रं व्योम्न्यवस्थितम् । व्याप्नोति नियमस्तस्मात् संबन्धो लिङ्गलिङ्गिनोः॥२॥ यथोक्तम् ॥

"नियमो नाम सम्बन्धः स्वमतेनोच्यते ऽधुने"ति । यो यथा नियतो येन यादृशेन यथाविधः । स तथा तादृशस्यैव तादृशो ऽन्यत्र बोधकः ॥३॥

यो भावो येन याद्दशेन यावदेशकालवींतना यथा येन प्रकारेण संयोगसमवायेकार्थसमवायकार्यकारणभावादिना केन्तापि संबन्धेन साक्षात्परम्परया वा नियतत्वेन दृष्टान्तधर्मिष्व-वधारितः स ताद्दशो धर्म्यन्तरेषूपलभ्यमानस्ताद्दशं तदेशकाल-वातंनं तथाविधसम्बन्धसम्बन्धिनमनुमापयति । तद्यथा । धूमो नभोष्टित्तिक्षध्वं गच्छन्नातिदूरवर्तिना विद्वना नियतस्तथेव तं गमयति । नदीपूरस्त्वधुनातनो ऽधोदेशगतश्चातिदूरवर्तिनी दृशां दृष्टिम् । उदयस्तु चन्द्रगतः समुद्रगतां तत्कालां दृष्टिम् । तस्येव नभोमध्यस्थितिस्तामेवाधपश्चदश्चनाढिकातिन्नान्ताम् । ताद्दश्येव तया तस्या नियतत्वात । एवमन्यत्राष्यूद्दनीयम् । नियम एव वार्तिके द्याप्तिश्चद्देनोच्यते ॥

संवन्धो व्याप्तिरिष्टा ऽत्र लिङ्गधर्मस्य लिङ्गिना । व्याप्यस्य गमकत्वञ्च व्यापकं गम्यमिष्यते ॥

=

य-ङ्गि-

वेति

वय-

ते । गतो

नस-

वत्।

ाया-

ात्रा-

ाव।

हः।

रण-

अपि

श्राश-

तिह

ऽपि

चेरो-

तसा-

तसा-

वात्।

मर्ट-

## व्याप्तिवादः।

ì

SP

इसादिषु। केन पुनः ममाणेनायं नियमो ऽवगम्यते कार्य-कारणभावाद्वा स्वभावाद्वेति के चित् । तद्युक्तम् । अकार्य-कारणातदाकारात्मनां कृत्तिकारोहिण्युदयादीनां नियमाभाव-मसङ्गतः । अपि च । पौर्वापर्यनियम एव कार्यकारणभावः कथं च नियम एव नियमे प्रमाणम् आत्माश्रयदोषापत्तेः। अपि च कार्यस्वभावयोरेव कि प्रमाणं प्रसक्षेण तावत्साहिस-मात्रं गम्यते न तत्कार्यता तत्स्वभावता वा। शतशो प्रमो धूम-द्रीनादनमौ चाद्रीनात तत्कार्यता धूमस्यावसीयतइति चेत्र। स खलु यत्र दश्यते तत्र तस्यास्तिता यत्र न दश्यते तत्र नास्तित्वं गम्यते । कार्यता तु कुतः । तस्मात्कार्यकारणभाव-स्यैवाप्रमाणकत्वात्र तन्निवन्धनं नियमावधारणमवकल्पते। तत्स्वभावता चापामाणिक्येव । विश्वापा हि वृक्षात्मिका इ चिद्दृष्टा ऽपि न तत्स्वाभाव्येन नियन्तुं शक्यते तन्मात्रानुवन्धि त्वात्तत्स्वभावतायाः। न च शिशपामात्रानुवन्धि दक्षत्विमिति किञ्चित्ममाणमस्ति । सस्यपि सहोपलम्भे द्वक्षत्वस्य व्यभिचार-संभवात । न शिशपात्वस्य क चिद् व्यभिचारो दृष्ट इति चेत्रथा ऽपि देशान्तरे कालान्तरे वा व्यभिचारसंभवात्सन्देहानिष्टतिः। तन्न स्वभावतो नियमसिद्धिः। के चित्तु मानसमसक्षं नियम-माचक्षते । तदयुक्तं मनसो बहिरस्वातन्त्र्यात् । भूयोदर्शन-सहायं विहः मवत्स्यतीति चेन्न । देहाविहर्भावात् । न खल्वक्ष-जत्वमात्रं मसक्षलक्षणम् अनुमानादेरपि लिङ्गादिसहितमनो जन्यतया मसक्षता मा भूद् इन्द्रियार्थसंमयोगजं मसक्षं चतुः विधश्च संपयोगः संयोगाद्रव्यग्रहणं संयुक्तसमवायाद् गुणक्रमः सामान्यानाम् । संयुक्तसमवेतसमवायाद् गुणत्वादीनाम् । तत्त मवायाद् गुणत्वादिगतसत्ताग्रहणम् । न चायं चतुर्विधो<sup>ऽपि</sup> बाह्येन सह मनसः संभवति संप्रयोगः तस्य देहाबीहर्भावात्। र्ध-

व-

वः

: 1

स-

र्म-

त्र ।

तत्र

ाव-

1

T

न्धि-

मिति

वार-

त्तथा

त्तः।

यम-

र्जन-

स्वध-

मनो-

चतु-

गकभ-

तत्स-

बोडिं<sup>ष</sup> बात् । ये डिप विभु मनः संगिरन्ते तेषां यद्यपि मनो द्रव्यमा-काशवद व्यापकं तथा ऽपि कर्णच्छिद्रपरिच्छिन्नस्येव गंगनस्य देहावच्छित्रस्येवेन्द्रियभावमातिष्ठन्ते मनसः अतो ऽसंभवी बाह्यन संमयोगः । अन्यथा ऽनुपानादीनामपि मनःसंयुक्तार्थ-विषयत्वात्मसक्षत्वमसङ्गः। यदि चतुर्विध एव संपयोगः कथं तीं शब्दग्रहणं न हि श्रोत्रस्याकाशिदगहंकाराणामन्यतमात्म-कस्य शब्दस्य च निष्क्रियतया तयोः संभवति संयोगः तस्य कर्म-जत्वाद । उच्यते । संयोग एवानयोः सन्निकर्षः । न चायं क्मजन्यः संयोगजसंयोगे व्यभिचारात् । नापि संयोगजन्यः र्कमजे व्यभिचारात् । तदुभयानुगतं नैरन्तर्यमेव द्रव्यगतमस्य कारणम् । तच विभुनोरपि संभवति । भवतु वा संयोगजसंयो-गस्याप्रमाणकत्वाज्जनिमतः संयोगस्य कर्मजत्वमन्यभिचारात्। तन्तुगत एवं हि तुरीसंयोगस्तन्तौ पटभावमापने पटगतो ऽपि भवति न तु संयोगान्तरबुद्धिस्तत्रास्ति तर्ह्यजः संयोगो विभु-नोर्भविष्यसनुमानात् । विभुनी मिथः संयुक्ते द्रव्यत्वे सर्ति निरन्तरत्वात घटाकाशवदिति। यदि तु नैरन्तर्यमेव संयोगस्तथा ऽपि विभुनो ऽपि युक्तः संयोगः। ननु द्रव्यधर्मः संयोगः स कथं गुणभूतस्य शब्दस्य स्यात् नायं गुणो द्रव्याश्रयत्वे ममाणा-भावात । ननु न कार्यमनाश्रितं संभवति ससं न तु शब्दस्य कार्यत्वं नियत्वाद । कश्चित्त्वेकेन्द्रियग्राह्यतया रूपादिवच्छब्दं गुणमिच्छति। तस्यापि वायावनैकान्तिकत्वम्। स्पर्वविरहे सतीति विशेषणे ऽपि गोत्वरूपत्वादिसामान्यैर्व्यभिचारः । तेषां नेत्रै-कगोचराणामपि गुणत्वाभावात् । अपि च यच्छब्दाश्रयत्वे-नाभिमतं व्योम तत्प्रसक्षमप्रसं वा स्यात्। प्रसक्षत्वे तेनैव लोचनैकगोचरेण द्रव्यभूतेन हेतोव्यीभचारः। अमसक्षत्वे सति

१ भावहतः इत्युभय पु॰पाठः ।

60

तस्य समितसाधनत्वम् । न श्वमसक्षगुणत्वं मसक्षस्य शब्दस्य संभवति शक्यतएव हि पयोक्तुं शब्दो न गुणः पसक्षद्रव्य-गुणत्वरहितत्वे सति मसक्षत्वात घटवदिति । तस्मायुक्तमस्य द्रव्यत्वे संयोगाद् ग्रहणमिति चतुर्विध एव सन्निकर्ष इति वाह्येन मनसः सन्निकर्षाभावात् न मानसप्रस्विषयत्वं नियमस्य धूमादिवर्तिनः संभवति। तत्र ममाणान्तरमिदं भूयोदर्शनसहायमनो-जन्यं लिङ्गादिसहितमनोजन्यज्ञानादिवत्पसज्येत । तचानिष्टं प्रमाणषद्वाभिधायिनाम् । कश्चित्तु वहिरिन्द्रियविषयमेव नियम-मिच्छति । स हि मन्यते वन्हिधूमयोः सम्बन्धो देशकालानव-च्छित्र एव प्रसक्षेणावगम्यतइति । ननु सन्निहितदेशकालिष-यत्वात्मसक्षस्य तदवच्छित्र एव संयोगः। नैवम् । इदन्ता हि स्रित्रिहितदेशकालावच्छेदः स च द्रव्ययोरेवावगम्यते न संयो-गस्य संयुक्ताविति हि मतीतिः न पुनर्यमनयोः संयोग इति तस्मादेशकालाभ्यां संयोगो न च द्रव्यमेवावच्छियते न उ संयोगस्य देशकालाववच्छेदकौ । तेनानवच्छित्रः संवन्धो धूममात्रानुयायीति निश्चीयते ततश्च धूमसत्तैव देशकालान्तरादौ ममाणमपेक्षते । न त्विधसंयोगस्तस्य पूर्वमेवावगतत्वात् । अग्नेस्तु धूमसंयुक्तस्यापि दृष्टस्य क चिद्रचभिचारदर्शनादार्द्रेन्धनाद्युपाः धिकृतो ऽस्य धूमसंयोगो न स्वाभाविकः धूमस्य तु ताह्यो-पाध्यद्रश्नेनात् स्वाभाविकमग्निसंविन्धत्वं नियतं भवति । न हि स्वाभाविकं व्यभिचरतीति। अत्र वदामः संविदेवात्र तावत्परिष-न्थिनी। सा हि देशकालाभ्यां संयोगमेवावच्छिन्दती जायते संयुक्तावेतौ विह्नधूमौ संयुज्येते संयोक्ष्येते इति संयोगस्यव भावार्थस्य कालत्रयावच्छेदात् । सो ऽयं स्वप्रयुक्त एव वाणी भवन्तं महरति कारकच्यापारो हि कालत्रयावच्छेद्यो न कार-किमिति । न चावक्यमिदंशब्देनैव कालो निर्देष्ट्यः । लडा- स्य

व्य-

FU

ह्येन

स्य

ानो-

निष्ठं

यम-

नव-

वेष-

हि

ायो-

इति

न त

न्धो

रादौ

ग्रेस्त

ग्पा-

वा-

न हि

रिप-

ायते

स्यैव

वाणो

कार-लडा-

दिभिः छतरां निर्देशिसद्धेः। यदि च स्वतन्त्रस्यव द्रव्यस्य कालसंयोगो न परतन्त्राणां गुणकर्मणाम् ततो लडादीनां कालविशेषे स्मृतानां निर्विपयत्वं स्याद । ते हि श्रियाया एव कालावच्छेदमुपदर्शयन्ति न द्रव्यस्य । सा चेदनवच्छेद्या कस्यैते कालसम्बन्धमभिद्धीरन् । मा भूद् देशकालाभ्यामवच्छे-दावगमः संयोगस्य तथा ऽपि स्वाभाविकत्वमप्रमाणमेव। न ह्यवच्छेन दानवगम<sup>9</sup>मोत्रण तद्भावावधारणं सिद्धचति सतो ऽप्यनवग-तिसंथवात । अनिश्चिते चावच्छेदाभावे न स्वाभाविकत्वं सिद्धचिति । सिद्धौ वा वर्तमानकालता ऽपि स्वाभाविकी धूमस्य स्यात् । यथा हामिसंयोगो द्रव्यविशेषणमेवं कालो ऽपि ततश्चािंग्रसंयोगवत्स्वाभाविकमेतत्कालसम्वन्धित्वीमसापद्येत । तत्र यथा ऽग्निसंयोगरहितस्य नावस्थानमेवमेतत्कालसम्बन्धि-तामपहाय धूमस्य स्थिसभावात मसक्षेणैव कालान्तरसम्बन्ध-व्युदासात्क्षणिकता भावस्यापादितेति जितं सौगतैः। अथान-विच्छन्नो ऽपि कालसम्बन्धो न स्वाभाविकस्तथा अग्रसंयोगो ऽपि स्यात् । अय स्वाभाविकमपि कालसम्बन्धमपहाय धूम-स्तिष्ठेत अग्निसंयोगमप्यपहाय सम्भवसवस्थानमिति न नियमा-वधारणम् । ननु मसभिज्ञया कालान्तरसम्बन्धावगमात् पूर्व-कालमहाणेनापि सिद्धचीत धूमस्यावस्थानम् । अग्निसंयोगन्त्व-पहाय न कदा चिद्धमो हक्यतइति कथमसौ तमन्तरेण स्याद । किमिदानीं मसक्षगृहीतैव क्षणिकता पश्चात्मसमिक्या वाध्यते। न होवमभ्युपगमो भवताम् । पपि चैवमस्तु नाम मसक्षावगत-कालान्तरसम्बन्धस्य पूर्वावगतक्षणिकत्ववाधः अनुमानेन तु कथमग्रेः मसक्षावगतक्षणिकभावस्य तद्वाधेन कालान्तरसम्बन्धी ऽवगम्यते । अपि चैवं प्रसक्षावगततत्तकालसम्बन्ध्नियमविरुद्ध-स्यासन्तानवगतस्य कालान्तरसम्बन्धस्य अनुमानेन ग्रहणे ग्र-

१ वगतीति १ पु. पा

#

न

व

हीतप्राहित्वमनुमानस्य द्रापास्तं स्यात् । अपि चानविछन्नः स्यापि कालसम्बन्धस्य व्यभिचारदर्शनाद्धिसंयोगो ऽपि व्य भिचरेन्न वेति सन्दिहाना न सहस्रेणापि पुरुषायुपैस्तदन्तं मित लभेरन् । यद्यपि दश्यमानेषु देशकालादिषु मयबेनान्विष्टो व्य भिचारो न दृष्टस्तथा ऽपि क चित्कदा चित्संभवतिं व्यभिचा इति शङ्कां को नाम निवारयेत्। न च मसंस तिश्रवारणे का क्तम् । तस्य सन्निहितदेशकालमात्रव्यापारात् । नानुमानं तस्य नियमावधारणाधीनत्वात् । तदधीने तु नियमे परस्पराश्रयदोः षापत्तेः । स्वाभाविकत्वादव्यभिचार इति चेन्न । स्वाभाविकते एव प्रमाणाभावात् । अनौपाधिकत्वमेव स्वाभाविकत्वं न चो पाध्यनवगतिमात्रेण तदभावसिद्धिरित्युक्तम् । अपि च स्वाभा विकं न व्यभिचरती सत्र कि प्रमाणम् । न तावत्प्रसक्षं नातुमानं मान्यत्किञ्चित्। दृष्टश्चानौपाधिकस्यापि कालसंबन्धस्य व्यभिचाः रस्तथा डिग्निसम्बन्धस्यापि स्यात् । अपि चान्ययोरेवाप्रिधूमः योद्देष्टान्तर्थामणि सम्बन्धो ऽवगतः अन्यश्चायं पर्वतवर्ती धूम तस्याग्रिसम्बन्धो उनवगत इति कथं छिङ्गं स्यात् । अथ सी मान्यं लिङ्गं न तस्य संबन्धानवगमात् । देशकालाभ्यां सम्ब न्धेन जासा च सर्वेर्द्रव्यमेव विशेष्यते न तु सम्बन्धस्य जातेश्र परस्परान्वयः जातेरिप संयोगवद्भव्यविशेषणत्वात । अथ र व्यद्वारेणास्ति जासोरिप सम्बन्धः तथा ऽप्यार्द्रेन्धनाद्युपाधिरि वाग्नेधूमसम्बन्धस्तदभावे कालान्तरे तद्रव्याभावे तद्वारकः स म्बन्धो ऽपि न स्यात्। द्रव्यान्तरद्वारस्तु कालान्तरसम्बन्धः पागः नवगत इति कथमनुमानाङ्गम् । न च विदेषपरिहारेण सामा न्ययोः सक्रदर्शनेन शक्यावगमः सम्बन्धः । किञ्च देशकालाः भ्यामपि द्रव्यद्वारेण संयोगस्याप्यवच्छेद इति नानवच्छित्रत्वम्। यथा च जासोईव्यद्वारकः सम्बन्धः स्वाभाविको भवसेवमि ন-

**ह्य**.

ति

च्य-

वार

वा-

नस्य

दो

कत्वे

चो-

भा

मानं

चा-

धूम-

ध्रम

सा

म्ब-

तिश्र

इं

धीर-

#

प्राग

गमा

ाला

त्वम्।

मिप्र'

सम्बन्धस्य तत्कालावच्छेदो द्रव्यद्वारको ऽपि स्वाभाविकः स्या-दिति तत्कालप्रहाणेन न कालान्तरे सम्बन्धस्तिष्ठेदिससम्ब-न्ध एव कालान्तरे ऽग्निधूमयोभेवदुक्तया नीसा निश्चेतव्यः स्यादः न तु कालान्तरे ऽग्निसम्बन्धशङ्का ऽपि धूमस्य स्यादिसलमित-निर्वन्धेन । अपरं मतम् शतशो प्रमो धूमदर्शनादनमौ चाद-र्भनानियतो ऽयमग्रिनेति पतीतिस्तावदुपजायते तिरश्चामि । न चेयमप्रमाणं सर्वदा सर्वेषां संवादित्वेन जायमानत्वात्। अतः प्रमाणमेवेदम् । तच पड्डिधान्तर्भृतम् । तत्र नेदमनुमानं सम्भवति तस्य नियमावधारणाधीनत्वात । न च शाब्दमशब्द-जन्यत्वात । नोपमानमसाद्दरयविषयत्वात । नार्थापित्तिनियमम-न्तरेणानवकल्पमानस्य कस्य चिददर्शनात् । अभावस्तुभावरूपे नियमे दूरापास्त एव । नन्वयं विपक्षच्याद्यतिक्षो ऽभाव एव न व्याद्यत्तिमात्रं नियमः शश्विषाणादेः सर्वविपक्षव्यादत्तस्य सर्वार्थनियमप्रसङ्गात्। व्यावित्तरिप सर्वविपक्षेभ्यो दुर्लभैव दश्या-दर्शनाभावात् । पारिशेष्यात्मसक्षमेवेदम् । न च त्रथमदर्शने ऽनवगमादमसक्षम् । रज्ञतत्त्वस्येव भूयःपरिचयसचिवमसक्ष-विषयत्वोपपत्तेः। ननु वर्तमानविषयं प्रसन्नं तत्कथमनेन देवा-कालान्तरसंवन्धात्मा नियमः शक्यावगमः। उच्यते न काला-न्तरादिसम्बन्धो नियमः किन्तु स्वरूपं धूमादीनाम् । तच वर्तमानमिति युक्तं प्रसन्त्रग्राह्यत्वम् । न हि नियमं ग्रहीतुं देशा-न्तरादिसम्बन्धो ग्रहीतव्यः कुड्यादीनामिव स्थिरं रूपम् । न हि तेषां कालान्तरसंवन्धो ऽप्रसक्ष इति तद्रपमप्रसक्षं भवति । तथा सित नेदं रजतिमिति पूर्वज्ञानवाधकत्वमुत्तरकाले न स्याव विषयभेदात्। पूर्वकाले हि रजतज्ञानेन रजतं प्रसिवतम्। उत्तरकाले च तदभाव इति विषयभेदात कथं बाधकत्वम्। अतः स्थिरमेव रजतक्षं गृहीतमिति वक्तव्यम् आह च

"रजतं गृह्यमाणं हि चिरस्थायीति गम्यते" इति ।
तद्गित्रयमक्ष्पं गृह्यतइति युक्तं प्रसक्षत्वम् । कीदृशं पुनिरदं
कृषं धूमादीनां नियतो ऽयमाग्नेनिति नियमः यदा यत्र धूमस्तदा
सत्राग्निरिसर्थः । तस्मादुपपत्रं प्रसक्षविषयो नियम इति । सत्रदं
चक्तव्यम् । कि प्रसक्षं सर्वे विद्यमानोपलम्भनम् आहो स्विद्विद्यमानोपलम्भनमपीति । न तावद्विद्यमानोपलम्भनं प्रसक्षं
नाम संभवति । तत्संप्रयोगजनितत्वेन विद्यमानोपलम्भनत्वस्य
स्थितत्वाद । तथा च नियमविषयत्वासम्भवः । तस्य सर्वदेशकालव्यापिकपत्वाद । अयमेव हि धूमस्याग्निना नियमः
यद्खिलधूमदेशकालव्यापित्वमग्नेः । यथोक्तम् ॥

"यो यस्य देशकालाभ्यां समी न्यूनो ऽपि वा भवेत । स न्याप्यो न्यापकस्तस्य समी वा ऽप्यधिको ऽपि वे "ति॥

यनु धूमस्वरूपनियम इत्युक्तम् अस्त्वेतत् स्वरूपमिष तदः

निसम्बन्धान्यभिचारात्मकमेव । कश्चासावन्यभिचारः अन्व्यतो यावद्धूमदेशकालमिनसम्बन्धसंभवात् । तथा च तः

स्मिन् प्रसिन्धानित्रमाणे देशान्तरादिसंबन्धः प्रसिन्धः आपद्यतः ।

तत्सम्बन्धातिरिक्तन्तु पाण्डरत्वादिवद्धूमगतं नियमाभिधानमः
परोक्षं रूपमीक्षतइति संविद्विरुद्धम् । यदि चदं रूपान्तरं पाण्डः
रत्वादिवत्सबन्धातिरिक्तं स्यात् तिस्मन् प्रसिन्ध्यद्दिते ऽपि सर्वः
धूमदेशकालन्यापित्वमग्नेर्यद्दितं न स्यात् । न ह्यन्यस्मिन् यः
हीते अन्यद्वद्दितं भवाति अतिप्रसङ्गात् । अग्रहीते च देशकाः
लान्यभिचारे कथमनुमानोदयः । किञ्चदं रूपान्तरमापि प्रस्काण गृह्यमाणं सिन्निहितदेशकालाविच्लन्नमेव गृह्यतइति न
कालान्तरेण नियमः सिन्न्यत् । यद्पि दिश्वतम् कुङ्यादीनामिव
स्थितं रूपमिति तद्पि निरूपणीयम् । किन्तत्र स्थायित्वमेव

गृह्यतइसिभिमायः कि वा यद्वस्तुतः स्थास्नुरूपं तद्व्रह्यतइति कि
वा स्थितियोग्यता । न तावत्पूर्वः करुपः स्थायिता ह्यनेककालावस्थानं सा कथं प्रसक्षणिव गृह्यते तस्य वर्तमानिवपयत्वात । यदि चेदं प्रसक्षणिव गृह्यते ततः स्थायिताप्रसिद्धये प्रसभिज्ञादरो निरर्थकः स्यात । द्वितीये तु करुपे कुड्यरूपमेव
तत नान्यत एविमहापि यद्वस्तुतो नियतं धूमस्वरूपमेव तत्प्रसक्षिमत्येव सिद्ध्येत । न च तावता कि चित्प्रयोजनमस्ति
योग्यता तु सर्वभावानामर्थापत्तिगम्येति प्रसक्षगम्यताऽनुपपित्तः।
यस्तु घटकुड्यादिषु दृष्टमात्रेषु स्थायित्वावगमो लौकिकानां
स ताद्दशां स्थायित्वस्य पूर्वमेवानुगमादानुमानिकः । स्पष्टं
चास्यानुमानिकत्वमुक्तरूपत्वात । तथा हि ईदशीयमवगितः
यदि शस्त्रादिना नैतद्भिद्यते ततः कियन्तं चित् कालं स्थास्यतीति । एवं रजतादिष्वप्यानुमानिकमेव तद्भूपस्य स्थायित्वम् ।
अनैनैवाभिप्रायेणोक्तम् ।

रजतं युद्यमाणं हि चिरस्थायीति युद्धते।

एतदेव वाधकस्यापि तत्त्वम् । अनुमानेन हितदवगतं रजतस्य सतो नाकस्मादतद्भावः संभवतीति अतद्रूपस्य वा तद्रूपतेति उभयोरपि कालयोरेकरूपमेवेदिमिति स्थिते पूर्वमेवावगतं रजतरूपमुत्तरकालं व्यामोति उत्तरकालावगतश्चातद्भावः तत्पूर्वकालम् । तेन समानविषयतया पूर्वावगतस्य रजतरूपस्य भवत्यत्तरकालभुवा नेदं रजतिमस्येनन वाधः । यत्र त्वनुमानेनैकरूपत्वं न कालद्वये ऽपि वस्तुनो ऽवगतं तत्र न भवत्येव वाधः। यथा वदरफले व्यामप्रस्यस्य पाककालभुवा रक्तप्रस्येन । मसक्षेण तु स्थायित्वावगमे तत्रापि वाधः स्यात् । तस्मात्र प्रत्यक्षेण स्थायित्वं स्वध्यवसानम् । एवं नियमो ऽपि सर्वदेशका-लच्याप्तिरूपत्वात्र । ननु स्वाभाविकत्वं संबन्धस्य नियमः न

3

रेदं

दा

त्रेदं

द-

यक्षं

₹य

सर्व-

पमः

"ति॥

तद-

अ-

त-

त।

नम-

ण्डु-

सर्व-

1-

का

प्रस-

मिव

वमेव

7

5

f

EE

तु कालान्तरसम्बन्धस्तच वर्तमानमेवेति युक्तं यत्प्रत्यक्षेण गृह्यते। कि पुनिरदं स्वाभाविकत्वं न तावत्सदातनत्वं कादाचित्कस्य तद्योगात् । अथ स्वरूपनिमित्तत्वम् अग्नेरपि घूमसंवन्धे स्वरूषं निमित्तामिति तस्यापि घूमसंवन्धो नियतः स्यात् । नन्बार्द्रे-न्धनादिकृतो ऽस्य धूमसम्बन्धो न स्वरूपिनिमित्तः सत्तप् आर्द्रेन्थनादिनिमित्तं स्वरूपमीप निमित्तमेव । न ह्यसति संव-न्धिस्वरूपे सम्बन्धो भवति । स्वरूपधर्मत्वीमति चेत् स एव दोषः । अग्निस्वरूपस्यापि धर्म एव संयोगः । अथ स्वरूपैकानि-मित्तकः सम्बन्धः स्वाभाविकः वह्नेस्तु धूमसंबन्धे स्वरूपाति-रिक्तो ऽप्यार्द्रेन्धनादिरस्येव हेतुः धूमस्य वहिसम्बन्धे स्वरूप-मेव निमित्तम् न निमित्तान्तरमस्तीति मतमवन्ति पृत्यक्ष-गम्यं स्वाभाविकत्वं न हि तेन निमित्तान्तराभावः शक्यते पूत्येतुं भावविषयत्वात्प्रत्यक्षस्य । दृश्यादर्शनाचु निमित्तान्तरा-भावः प्रतीयतइति प्रत्यक्षगम्यत्वानुपपत्तिः । अपि च धूमस्या-ग्निसम्बन्धे न स्वरूपमेव निमित्तमग्न्यादीनामपि निमित्तात्वात्। तस्मात्स्वक्षाव्यभिचार एव स्वाभाविकत्वम् । अव्यभिचारश्च सकलतदेशकालव्याप्तिरिति प्रसक्षगम्यत्वानुपपितः तस्य वर्त-मानीवषयत्वात् । अपि च स्वाभाविकता ऽपि वर्तमानस्यैव संनिहितस्य निश्चेतुं शक्यते नातीतानागतव्यवहितविप्रकृष्टानां संवन्धानाम् । सन्ति हि वह्नयो वह्निधूमसम्बन्धस्य व्यक्तयः कथं तासां सर्वासां धूमस्वरूपमेव निमित्तिमिति संयुक्तविषयेण मसक्षेण गम्यते । अथ सम्बन्धसामान्यस्य तिन्नीमत्त्वम् न तस्य निसत्वेन निमित्ताभावात्। इद्ञ सकुद्रीनगम्यनियमप्रे Sपि तुल्यमेव दृषणम् । तत्रापि हि संप्रयुक्तस्यैव हि संयोगस्य धूमा भावनिमित्तता ऽवगम्यते नातीतादीनाम् । सच काला

१ धूमस्त्ररूपनिमित्ततेनि मः पुः पाउः।

ते।

<del>t</del>u

Øq.

द्धे-

यम्

व-

एव

नि-

ति-

इप-

क्ष-

चते

ारा-

या-

त्।

रश्च

वर्त-

**ह्ये**व

गुनां

त्यः

येण

मपक्षे

गस्य

ला-

न्तरे नष्ट इति प्रसक्षावगतस्य संयोगस्य रूपिनिमित्तेन कालान्तरे ऽनुमानम् । तस्मान्न कथिश्चत् प्रसक्षविषयत्वं नियमस्येति स्थितम् । अपरे त्वर्थापत्तिगम्यं नियमं मन्यन्ते । यदेतच्छतशो ऽग्रौ धूमदर्शनमनग्रौ च क चिद्प्यदर्शनामिद्मसति धूमस्याग्निना नियमे ऽनुपपन्नम् । अनियतो हि कदा चित्क चिद्प्यग्नि विनोपलभ्येतेति । तद्प्यनुपपन्नम् । अदर्शनं तावदभावादेवो-पपन्नम् । न तु तावता सर्वत्रानग्नौ नास्तीति शक्यमध्यवसातुं प्रमाणाभावात् । दर्शनमात्रमपि तव भावादेवोपपन्नम् । न तु तावन्मात्रेण सर्वत्राग्नावस्सेव धूम इति स्वध्यवसानम् । तस्मा-द्वक्तव्यं नियमे प्रमाणम् । उच्यते किमत्र वक्तव्यम् यतः ।

स्वयं वार्तिकारेण प्रमाणमुपदर्शितम् ।

भूयोदर्शनगम्या हि व्याप्तिरित्यभिधानतः ॥ ४॥ अनुजवो हि पूर्वभागां महान्तं क्रेशमाश्रिसानुभवानारूढा वैयासमात्रेणागितकागितन्यायेनाश्रिताः । नियतो धूमो ऽयं नूनमिग्ननेत्यूहरूपस्य ज्ञानस्य संविद्विरुद्धमसक्षत्वाश्रयणादस्ति चायम् जुमागों भूयोदर्शनगम्यो नियम इति । कि पुनिरंदं भूयोदर्शनं नाम प्रमाणम् । नैकं कि चित्रियम्य वक्तं शक्यते किन्तु येनैव प्रसक्षादीनामन्यतमेन लिङ्गस्य भूयःसाहिसं लिङ्गा गम्यते तदेव विपक्षादर्शनसहायं नियमप्रमाणं संभवतीति। ननु भूयोभिर्दर्शनैस्तत्र तत्र साहिसं गम्यते न तु सर्वत्र दर्शनानां सर्वेषां स्वविषयपर्यवसानातः अनन्तप्रसक्षगम्यो हि सर्वत्र सहभावः स जीवद्विर्द्वर्लभः । विपक्षादर्शनादिष प्रसासन्नेष्वेष विपक्षेषु परमभावो गम्यते सर्वविषक्षव्याद्यत्तिस्तु दुर्लभैव हश्यादर्शनाभावात् । अदर्शनमात्रेण चाभावासिद्धेः । तत्कथं नियमस्य सर्वदेशकालव्याप्तिरूपस्य भूयोदर्शनगम्यत्वम् । एतच्च स्वयमेवाचार्येण शङ्कितम् यदाह ।

## व्याप्तिवादः।

"अन्वयो हि प्रतिच्याप्यं च्यापकस्य न दृश्यते । अनन्तेन हि लभ्येत स प्रसादिजन्मने"ति ॥

तथा-

56

"नाभावेन विपक्षाद्धि हेतुभावः प्रतीयत"इति च ।
सर्वविपक्षाभावो न लभ्यतइसर्थः अत्र च समर्थनमुक्तम्
"तत्रास्यादृष्टिमात्रेण गमकः सहचारिण इति" तत्रेति विपक्षइसर्थः । एतदुक्तं भवति । मा नाम सर्वविपक्षाभावो लिङ्गस्य
सैत्सीत अदर्शनन्त विपक्षेषु लिङ्गस्यास्सेव तावता च सहचारी
दृष्टो धूमादिः सहचारिणो ऽग्न्यादेर्गमको भवति । यनु सहचारित्वमिष् सर्वत्र दुर्लभं द्रष्टुमित्युक्तं तत्राप्युक्तरमुक्तम् ।

गृ

5

क

f

F

6

7

"दुर्लभं सहचारित्वं सर्वत्रेति यदुच्यते । द्रष्टुं न नाम सर्वत्र द्वित्रयोर्द्रक्यते ध्रुवम् ॥ साहिसे मितदेशत्वात्मसिद्धे वह्निधूमयोः । व्यतिरेकस्य वा ऽदृष्टेर्गमकत्वं मकल्पत"इति ॥

अयमर्थः मा नाम सर्वत्र सहचारित्वं द्धि द्वित्रयोस्तु
प्रदेशयोरीपत्करं दर्शनम् । तावता त्वसित व्यभिचारदर्शने
भवसनुमानम् । यदि हि सकलदेशकालव्याप्तिरूपो नियमो
ऽनुमानाङ्गमस्माभिरुपगम्येत ततः स्यादुपालम्भः । न त्वेवमस्माभिरुच्यते किन्तु यत्र यत्र धूमादिकम् दृष्टं तत्र तत्र सर्वत्र
नियमनाग्न्यादिसाहित्यमनग्नौ चादर्शनिमस्रेतावदेवानुमानोदये
कारणमेतावदेव हि लौकिकानां धूमो ऽग्निं गमयित । न तु
सकलपक्षविपक्षान्वयव्यतिरेकावगितमपेक्षते येन दुर्लभं प्रमाणं स्यात् । तेन न सकलदेशकालोपक्षया नियमाभिधानम्पि
तर्हि दश्यमानेषु देशकालेषु यो लिङ्गस्य लिङ्गिसाहित्यनियमः स
एव नियम इत्युच्यते। तस्मात्तन्मात्रमेवानुमानाङ्गम् । तच्च भूयोभिरेव दर्शनैः सुगममिति नाममाणं लिङ्गिसाहित्यनियमः। यथा ऽऽह

सहत्वदृष्टिमात्रेण गमकः सहचारिण इति ।

कियद्भिः पुनःसाहिसदर्शनैरनुमानम्। को नामैतत्संचष्टे याविद्वदिश्यते तावद्भिरेव न तु संख्याय वक्तं शक्यते। ये ऽपि भूयोदर्शनसहायमसक्षगम्यं नियममाद्दुः ये ऽपि सक्ट्र्इशने ऽपि
गृहीते नियमे उपाध्याशङ्कानिराकरणार्थमर्थयन्ते भूयोदर्शनं ते
ऽपि नैवं संचक्षते तथा वयमपीति न तद्विशेषः। किमिदानीं सकल्लधूमदेशकाल्यापित्वमग्नेनियन्तव्यमनुमित्सता । ससम्
नावगन्तव्यम् । नन्वेवं सामान्यतो ऽप्यज्ञातसम्बन्धः पक्षेकदेशी कथमिव ज्ञातसम्बन्धपदेनाभिधीयते। नानेन पक्षेकदेशिनो
ऽभिधानमपि तु दृष्टान्तैकदेशिनः। तद्यं भाष्यार्थः। अन्यिरमन्नेव महानसाद्यकदेशिनः धूमाग्न्यकदेशाभ्यां ज्ञातसम्बन्धे
सित तदेकदेशं धूममन्यत्र पर्वतादौ तिस्मन्नेव वा महानसे कालान्तरे दृष्ट्वा ऽग्निरनुमीयते लोके तथा दर्शनात्। तथा च ज्ञातसम्बन्धपदेन ज्ञातुं निर्देश इत्युक्ता अथ वा न प्रमातुः किन्तु
प्रमेयस्य कस्य चिन्निर्देशो न ज्ञातुरिसर्थः। कस्य प्रमेयस्यैकदेशिन इस्रपेक्षायां दृष्टान्तैकदेशिन इत्युक्तम्। यथादुः

एकदेश्येकदेशाभ्यां कश्चिचे इज्ञातसंगतिः।

तु

गो

4-

त्र

ये

तु

म-

पि

स

भे

58

तत्तुल्यो ऽन्यः स वा ताभ्यां विभागेनानुमीयते इति ॥
स वा ताभ्यामिति कालान्तराभिमस्यम् । एवश्च वदन्

कातसम्बन्धपदेनैकदेश्यन्यपदार्थपक्षे दृष्टान्तैकदेशिनो ऽभिधानीमसाह । भवतु नामैवं यथा दृष्टमदेशेषु साहिस्रिनयमादेवानुमानम् । यस्त्वयं यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्राग्निरिति भूयोदर्शनतो ऽवगमः स कथम् । न ह्यसौ नास्ति न चाप्रमाणं सर्वदा
सर्वेषां दृढत्वेन जायमानत्वात्।तद्यं कस्मिश्चित्प्रमाणे ऽन्तर्भवनीति वक्तव्यम् । उच्यते आनुमानिको ऽयमवगमो ज्ञातसम्बन्यस्योपजायमानत्वात् । परोक्षक्षपत्वाच नैन्द्रियकः साक्षात्कान

रित्वाभावात संविद्विरोधाच । धूमस्य हि बहुषु देशकालेख-रिनना साहिसमुपलब्धवतो भवसनुमानम् । अन्ये ऽप्यतीता-नागतविष्रकृष्टाः सर्वण्व धूमवन्तो ऽग्निमन्तो धूमवन्त्वात परि-दृष्टमहानसादिवदिति । तेन यथालोकं प्रमाणसामग्य्यनुसर-णाद्धम्यन्तरगतसाहिस्यानयमादेव धर्म्यन्तरे ऽनुमानमिसनवद्य-म् । आह च

"तेन धर्म्यन्तरेष्वेषा यस्य येनैव यादशी। देशे यावति काले वा व्याप्यता पाङ्किकपिता ॥ तस्य तावीत ताहक स्याद् दृष्टधर्म्यन्तरे पुनः । च्याप्यांशो च्यापकांशस्य तथैव प्रतिपादक" इति॥ यादशतादशशब्दाभ्यां दृष्टान्तपरिदृष्ट्रक्षपान्नयूनक्रपस्य न छिङ्गत्वं नापि छिङ्गित्वमिति दिशातम्। नहि विना धूमत्वं पाण्डर-वस्त्रमात्रेण कपोतादिभ्यो ऽिनमनुमिमते छैाकिकाः। नाप्यु-ष्णविह्नियतस्तृणविकारो हिमे दृष्टः प्रसक्षावगतशैखविरो-भादौष्ण्यवाथे सति अनुष्णमेव विह्नमनुमापयति । यथालोकं च प्रमाणगतिः परीक्षकैरनुसरणीया न तद्विरोधेन । तद्नेन सर्वेषामप्रयोजकहेत्नामाभासत्वं दर्शितम् । दृष्टान्तपरिदृष्ट्रूपा-न्न्यूनक्र्यो हेतुरपयोजक इत्युच्यते । पक्षसपक्षसम्बन्धभेदमात्र-न्तु सोढन्यम् । सर्वानुमानेषु तथा दर्शनात् । तदीतिरक्तन्तु रूपमविकलमेवाङ्गीकर्तव्यम् । तेन निषिद्धत्वसहितस्य हिंसाः त्वस्याधर्मत्वेन साहिसमुपलब्धं ब्राह्मणहननादिष्विति विना sपि निषिद्धत्वेन हिंसात्वमात्रात्राग्नीषोमीयहिंसायामधर्मत्वम-नुमातुं शक्यम् । निषिद्धत्वस्य विना ऽपि हिंसात्वेन नागमनादावधर्मत्वसाहिसं दृष्टमिति तदनुमापकम् Sध्ययनादिकार्यवतः शिष्यस्यासऋदुपाध्यायसाहित्यमवगतमि ति न शिष्यमाशेणाध्यापकानुमानम् । तथा देवदत्ततनयाना

इयामत्वसाहिसं गर्भपरिणामसमयोपयुक्ताशितपीतादिविशेपनि-मित्तीमति तद्भावे देवदत्ततनयत्वमात्रेण न तत्तनयान्तरस्य इयामत्वानुमानम्। एतेन संनिवेशविशिष्टतया तनुतरुमहीरुहादीनां घटादिवद्पलब्धिमत्कर्तृकत्वानुमानं मत्युक्तम्। तथा हि येषु हस्ता-दिच्यापारिविशेषेण संनिवेशाः शक्यन्ते रचियतुं तेषामेव घटपट-गृहादीनामुपल्रियमत्कर्तृकत्वं तद्भावं पारिणामिकानामङ्गदे-हादीनां सन्निवेशविशेषमात्रेण कथं तदनुमानं पाण्डुरमात्रादिव वह्नयनुमानम् । तथा शरीरेन्द्रियादियुक्तबुद्धिमत्कर्तृकत्वेन साहि-सं संनिवेशविशिष्टानामुपलब्धं तच दश्यादर्शनादूर्वाङ्करादिषु निषिद्धम्। तस्मिन्निषिद्धे बुद्धिमन्मात्रं शरीरादिरहितं नानुमातुं शक्यम् तृणादिविकारादिव हिमे उष्णवह्नयनुमानम् । न चैवं सर्वा-नुमानोच्छेदमसङ्गः सर्वविशेषपरिहाणेन धूमत्वसामान्यस्य व-हित्वसामान्येन साहिसमवगतं पर्वते च तद्विकलमेव दृष्टीमति युक्तं तत्र तदनुमानम्। सामान्यमेवानुमीयते न विशेषः अनुगय-भावात्। अवगतमपि महानसादौ सामान्यंदेशान्तरकालान्तरादौ प्रसक्षेणेवानुमानेन प्रसभिज्ञायमानं भवति प्रमेयमिति न सिद्धसा-ध्यता । सामान्यस्यापि चास्त्येव संयुक्तसमवायसम्बन्धः पर्वतेने-ति युक्तं तत्र तस्यानुमानम् । ननु देशाविशेषादपि पदार्थस्वरूपम-न्यथा भवति क चिद्धि दृश्चिकदंशादि मरणं भवति क चिन्न तथा धूमस्यापि देशान्तरे अग्निन्यभिचारशङ्का भवेत्।ससमे-पा भवति सा तु तत्तदेशादागतेभ्यः श्रुत्वा शक्यते निरसितु-मिति सर्वमवदातम् । तेन यस्य यादृशस्य सामान्यस्य विशेषस्य वा येन यादशेन सामान्येन विशेषेण वा यथादृष्टेषु देशकालेषु साहिसं येन केनापि सम्बन्धेन नियतमुपलब्धं तदेव तादृशमेव देशान्तरकालान्तरादौ दृष्टं तस्य तादृशस्य साहिसानियमादेव वोधकं भवति दृष्टमदेशेषु भूयोभिरेव दर्शनैर्व्यभिचारादर्शनमा-

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

व-ता-रि-

ार-च-

॥ न इर-

ोकं नन पा-पा-

तन्तु सान् वेना यम-

ड्रिन था मिन

नां

65

त्रसहायैः साहिसनियमः शक्यावगमइति सिद्धम्। नियमक्ष्प एव लिङ्गस्य लिङ्गिना संबन्धः स च भूयोदर्शनममाणक इति । पार्थसारिथिमिश्रेण वार्तिकोक्तानुसारतः । यथाप्रतीति निर्णीतो नियमः सप्रमाणकः ॥ ५॥ इति पार्थसारिथिमिश्रविरिचतायां न्यायरत्नमालायां व्याप्तिवादः समाप्तः॥ एव

111

वाक्यार्थसंविदो मूलं बहुधा वादिनो विदुः। तत्र वार्तिककारीयैर्न्याय्यो मार्गः प्रदर्शते॥ १॥

तत्र के चित्तावद्विभागमेव वाक्यं व्यञ्जकव्विनिभेदात्तेन तेन वर्णपद्विपर्यासात्मना ऽवगम्यमानं तस्य तस्य वाक्यार्थस्य मतिपादकमिति मन्यन्ते ।

अन्ये त्वेवंविधमेव ज्ञानं वाक्यं तद्नन्तरञ्चानेकजातिगुण-द्रव्यिक्रयावभासं विज्ञानमेव वाक्यार्थः । कार्यकारणभाव एव च वाक्यवाक्यार्थयोः सम्बन्ध इति प्रतिजानते । उभयस्मिन्न-पि पक्षे काल्पनिकपदपदार्थसम्बन्धव्युत्पत्तिरभ्युपायः ।

अपरे तु पदवद्वाक्यमिप पूर्वपूर्ववर्णसंस्कारसिव डिन्सो वर्णी वाचक इसादिना मार्गेण सावयवमेव प्रतिलब्धसम्बन्धा-वयवभूतपदजनितपदार्थसंविदुपायं वाक्यार्थस्य वाचकं सिङ्ग-रन्ते।

पदान्येव पदार्थान्तरान्वितं स्वार्थमभिद्धतीति टीका-कारपादाः।

पदेरभिहिताः पदार्था एव वाक्यार्थं प्रतिपादयन्तीसाचार्याः । तत्र ज्ञानात्मकवाक्यवाक्यार्थवादस्तावत्स्वात्मिन क्रियाविरोधाद्वीहरवभासाच शून्यवादएव निरस्तः । पदपदार्थव्यतिरेकविकल्पस्याऽप्यनेकान्तवादाश्रयणेन परिहारः । वाक्यं
हि नाम एकविशिष्टार्थप्रतिपादनपराणि पदान्येव । वाक्यार्थो
ऽपि पदार्थ एवकार्थान्तर्व्यतिषक्तात्मिति यद्यपि नासन्ताभेदो
भेदो वा शक्यते ऽभिधातुं तथा ऽप्यवान्तरस्थित्युपपत्तेन बहिभूतौ तौ शक्येते अपह्रोतुम् । निर्भागवाक्यवादो ऽपि भागावगमादेवापास्तः । पदवदिति चेन्न असिद्धत्वाद् । तत्रैतत्स्याद्
यथैव वर्णात्मकभागावगमे सस्रप्येकपदावभासादर्थप्रतिपत्तेश्च

80

वर्णेभ्यो डनुपपत्तेर्भागावगमस्य मिथ्यात्वात्तिरवयवमेव पदं पदार्थस्य वाचकमाश्रितम् तथा वाक्यमिप । तत्रापि ह्येकिमिदं वाक्यमिति परामर्शो डस्तीति स एव नानात्वं मितिक्षिपति नानात्वैकत्वयोर्विरोधात् । वाक्यार्थमितपत्तिश्चानन्योपाया वाक्यमेव निर्भागं कल्पयतीति तत्नैवं दृष्टान्तासिद्धेः । न हि नो वर्णातिरेकेणानवयवः पदात्मा विद्यते । यस्त्वेकपद्मिति परामर्शः स बहूनामप्येकार्थमितपत्तिनिमित्तः । भवति हि बहूनामप्येककार्यमितद्वं यथा सेनेति यथा वा राजस्य इति । अत एवार्थेकत्वमजानतां नास्त्येकपदावमर्शः । मत्यक्षेण तु पदस्वक्षपमेकमनौपाधिकं संहितापाठमात्रेण व्युत्पन्नानामितरेष्याज्ञनानुपहतेन्द्रयाणामिवशेषेण मकाशेत तन्न तावदेकपदावभासाद्वर्णातिरिक्तपदिसिद्धः । मत्युतासक्त्वमेव तस्य योग्यानुपहन्दियाणामितरेन्द्रयाणामितरेन्द्रयाणामितरेन्द्रयाणामितरेन्द्रयाणामितरेन्द्रयाणामितरेन्द्रयाणामितरेन्द्रयाणामितरेन्द्रयाणामितरेन्द्रयाणामितरेन्द्रयाणामितरेन्द्रयाणामितरेन्द्रयाणामितरेन्द्रयाणामितरेन्द्रयाणामितरेन्द्रयाणामितरेन्द्रयाणामितरेन्द्रयाणामितरेन्द्रयाणामितरेन्द्रयाणामितरेन्द्रयाणामितरेन्द्रयाणामितरेन्द्रयाणामितरेन्त्रयाणामितरेन्द्रयाणामितरेन्द्रयाणामितरेन्द्रयाणामितरेन्द्रयाणामितरेन्द्रयाणामितरेन्द्रयाणामितरेन्द्रयाणामितरेन्द्रयाणामितरेन्द्रयाणामितरेन्द्रयाणामितरेन्द्रयाणामितरेन्द्रयाणामितरेन्द्रयाणामितरेन्द्रयाणामितरेन्द्रयाणामितरेन्तिष्ठिक्षयान्त्रयाणामित्रयान्त्रयासक्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्तिष्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्यान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्यान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्यस्यवान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रया

> न चार्थप्रतिपत्त्या ऽपि पदमन्यत्प्रसिद्धचित । वर्णानन्तरजाता हि सा तत्कारणिकैव नः ॥२॥

यदा वर्णा एवाक्षधीगोचरा नान्यदिति स्थितं तदा वर्णान्तराज्ञायमानाऽर्थमितपत्तिः तन्निमित्तेव विज्ञायते। तत्त्वान्तरस्य तु मत्यक्षानुपलम्भिनरस्तसद्भावस्य दुरापास्तमेव वाचकत्वं नान्य्याऽनुपपत्त्या ऽपि कल्पियतुं शक्यते। तेन वर्णानामेवैकवक्त्रचारणापादितनैरन्तर्याणां स्वरिवशेषभाजां संहतानामानुपूर्वीविश्लेषशालिनामनन्तरमर्थावगमदर्शनात्ताहशानामेवार्थाभिधायकत्वं निश्चीयते। कथं पुनः कमवित्तनां साहित्यम् अवान्तरच्यापारविश्वीयते। कथं पुनः कमवित्तनां साहित्यम् अवान्तरच्यापारविश्वादिति व्रूमः। पूर्वपूर्वो हि वर्ण उपलभ्यमानः संस्कारापरिनामभेयमवान्तर्च्यापारं जनयति। तत्सहितश्चान्त्रो वर्णो ऽर्थ-भितपत्तं जनयति एवन्तिहं प्रतिवर्णं संस्कारा बहवः कल्पनी-

याः स्युः तद्वरमेकमेव शब्दतत्त्वं काल्पितम् । नेसाह । न खुद्ध प्रसक्षानुपलम्भनिरस्तसत्त्वस्य तस्य सद्भावस्त्वया ऽभ्युपेयः संस्कारस्तु दृष्टोपपत्तये कल्प्यमानो नातीव लज्जामावहति अ-नेकमीप दृष्टोपकारकं कल्पनीयं दृष्टविरुद्धं तु न किञ्चिद्पि। यद्वा नात्राक्छप्तसंस्कारान्तरपरिकल्पना क्छप्ता एव स्मृतिहेतवः संस्काराः तएव चैते ऽपि । यदनुभवभावितास्ते तत्रैव स्मृतिं जनयन्ति न त्वर्थान्तरप्रतिपत्तिमिति चेन्नेव तेषां स्मृतिभ्यो ऽन्य-त्र व्यापारो ८भ्युपेयते तामेव तु स्मृतिं जनयन्तो ८थमितिपत्ता-वप्युपायीभवन्ति स्सृतानामेव वर्णानां वाचकत्वात् । नन्वनुभ-ववत्स्मृतयो ऽपि वर्णेषु क्रमेण जायमाना न सम्भवन्ति अर्थ-प्रतिपत्तौ अथ ऋमेणानुभूतानामपि युगपदेव स्मरणं ततो च्यु-त्क्रमेणाप्युचारिता वाचकाः स्युः । तत्रापि स्मृतिहेतुर्सस्कार-जननात्। भ्रममनादृश्च स्मरणस्य च सर्वेषु युगपदुत्पत्तेः। अथ त्चारणक्रमो ऽप्यङ्गमिष्यते तथा सति सैवादृष्टकल्पना संस्का-रो ऽपि हि स्मृतिहेतुः ऋमान्तरे ऽपि जायतएव तिन्निमित्तञ्च स्मरणम् । तत्र किमपरं क्रमविशेषेण कार्यमदृष्टकल्पनात् । चादृष्टमिप कल्पयितुं शक्यते अन्तरेणाष्युचारणं तत्क्रमं च स्मृताक्रदाभ्यां जराराजशब्दाभ्यां नामाख्यातक्रपाभ्यामर्थ-विशेषावगमात् । यदि वर्णा एव पदं ततो राजजराशब्दयोर्व-र्णभेदाभावात् अनुचारितावस्थायां चोचारणतज्जन्यानुभवक-मयोरविद्यमानत्वात् स्मरणस्य चैकस्यैव युगपदनेकवर्णगोचर-स्योत्पद्यमानस्याक्रमत्वात्कुतः पदभेदावसायः कुतस्तराञ्चार्थभे-दावगमः । न च वर्णाः स्वरूपेण निसा विभवो देशकालोपा-धिकं क्रमं भजन्ते यद्भेदात्पदभेदः स्यात् । तदन्यदेव पदतत्त्वं यद्विलक्षणपदावभासं वोधयतीति शब्दतत्त्वविदः प्रतिपन्नाः। अत्रोच्यते ।

तु

U

वं

[-

[-

**}**-

30

व्यञ्जकध्वनिधर्मस्य वर्णेष्वारोपितस्य च। क्रमस्यार्थाभिधाङ्गत्वं दैर्घ्यादेरिव संमतम् ॥३॥

Ę

पू

व

हि

व रे

सं

ने

1

1

तेषु यत्तावक्रमेण स्मरणेषु युगपदनुभववत संभूयकारित्वासंभव इति मतं तदस्तु युगपदेव तु सर्वेषु स्मरणमर्थान्तरेिवव घटपटादिषु क्रमादनुभूतेष्विप भवति । यत्त्वेवं व्युत्क्रदेऽप्यर्थावगितः स्यादिति तद्युक्तं क्रमस्याप्यङ्गत्वात् । यद्यपि
स्मरणस्यापि युगपज्जन्मनः क्रमो नास्ति वर्णेषु विभुषु नित्येषु
वस्तुगत्या क्रमो नास्ति तथा ऽपि व्यञ्जकानां ध्वनीनां क्रमवर्तित्वात्तेवणेष्वभिव्यज्यमानेषु तदीयक्रमो व्यङ्गचेषु वर्णेषु दीर्घत्वादिवदादर्शाल्पत्वमहत्त्वे इव मुखे समारोपितः प्रतीयते
ततश्च स्मरणमिप पश्चाज्जायमानं विशिष्टानुपूर्वीसमालिङ्गितशरीरानेव वर्णान् गोचरयतीति क्रमभेदात्पदभेदः । एवमनुचारितावस्थायामिप स्मृत्याक्ढेनैव क्रमिवशेषेण जराराजशब्दयोभिन्नपदत्विसिद्धः । तेन ध्वनिधर्माणामेव दीर्घोदात्तक्रमादीनां
वर्णेषु समारोपितानां स्मृत्याक्ढानामर्थाभिधानाङ्गत्वात्र किञ्चिदन्जपन्नम् आह च ॥

"तद्वशेन च वर्णानां व्यापित्वे ऽपि ऋमग्रहः । एवं ध्वनिगुणान् सर्वान् नित्यत्वेन व्यवस्थिताः ॥ वर्णा अनुपतन्तः स्युर्थभेदाववोधका" इति ॥

तित्तिद्धं न वर्णातिरिक्तमनवयवं पदमस्तीति । भागा-वगमादेव वाक्यमिप नानवयवं सिध्यति । कथं तींह वाक्यार्था-वगितः । पदार्थवदिति ब्रूमः यथा वर्णेभ्य एव सीहतेभ्यः पदार्थो ऽवगम्यते तथा तेभ्य एव वाक्यार्थो ऽपि तत्मतीत्येक-कार्यकरणाच वहवो ऽपि वर्णा एवकं वाक्यमित्युच्यते आह ।

१ व्यङ्गवे इत्युभयोः पाठः।

T-

रे-

मे-

पि

ष्

म-

1-

ाते

श-

T-

तां

₹-

T

£-

यः हन

"अपेक्षते न वा वाक्यं स्वार्थसंगतिसंविदम । परस्मित् सर्वसंवित्तिः पूर्वस्मित्र तु कस्य चिदि"ति॥ यदि तावदगृहीतसंवन्धमेव वाक्यं वाक्यार्थमभिदःयात्ततः मर्वेषामपि वाक्यश्राविणां वाक्यार्थसंवित्तिः स्यात । न चा-च्यत्पन्नपदपदार्थसंगतीनां जायते। अथ तु पदवद्वाक्यमपि स्वार्थेन सम्बद्धसंविद्मपेक्षते ततो ऽपूर्ववाक्यश्रवणे न कस्य चि-दपि वाक्यार्थावगतिः स्यात् । अथ पदपदार्थव्यत्पत्तिरङ्गं वा-क्याद्वाक्यार्थमतीतावपीत्युच्यते तद्युक्तं यदि हि वाक्यान्तवर्णः पूर्वपूर्ववर्णजनितसंस्कारसहितः स्मृतारूढा वा वर्णाः पदार्थे-भ्यो ऽर्थान्तरमभिद्धति तींह पद्पदार्थसंवित्तत्र कथमिवोप-कारं कुर्यात्। पदार्थज्ञानमिति चेन्न तेनाप्युपकारादर्शनात्। न हि वाक्याद्वाक्यार्थमतीतौ पद्जनितपदार्थज्ञानेन कश्चिदुपकारः। को ऽपि नाम कल्प्यतइति चेत्तर्ब्धदृष्टकल्पनैव दोपः। किं चा-ल्पैरेव पदेरावापोद्वापभेदेन वहूनि वाक्यानीह रच्यन्ते तत्र सर्वेपामेव शक्तिं कल्पयतो महान् ह्रेशः न च वाक्यार्थप्रंतिप-त्तेरनुपपत्तिः यत इमां वेदनामनुभवेम । लोकसिद्धार्थाभिधा-यिभिः पदैरेव तदुपपत्तेः । कथं पुनस्तैरपूर्ववाक्यार्थावगतिस्तत्र दीकाकारस्तावदाह।

"पदार्थानेव वाक्यार्थं मिथः संगतिशालिनः । आचक्षते ऽभिधीयन्ते पदैस्ते च तथाविधाः" ॥ पदार्था एव तावत्परस्परान्विता वाक्यार्थ इत्युच्यते ते च तथाभूता एव स्वपदैरभिधीयन्ते। तेन पदमेव वाक्यार्थस्य प्रमाण-भिति । न चार्थस्वक्ष्पमेव पदाभिधेयं नान्वितमिति वाच्यम् ।

> पदानन्तरजाता हि संविदन्वितगोचरा । अन्वितार्थाभिधायित्वं पदानामुपकल्पयेत् ॥४॥

७5

विशिष्टार्थविषयदर्शनेन हि व्यवहरमाणस्य विशिष्टविषये। व्युत्पित्सुना संविदनुमीयते सा च पदश्रवणानन्तरं जायमाना तत्कारणिकैव निश्चीयते । यद्यपि च पदसंघातश्रवणानन्तरं विशिष्ट्यानं जायते तथा ऽपि

ग

5

न संघातात्मना वाक्यं वाक्यार्थस्याभिधायकम् । अन्वयव्यतिरेकाभ्यां भागशस्तत्तु वाचकम् ॥५॥

गामानयाश्वमानयेसादौ गवादिपदावापे गवादिपदार्थाना पात तदुद्वापे चोद्वापाद्वाक्यभागानामेव वाक्यार्थभागवाचक-त्वावगमात न संघातस्य वाचकत्वं वाच्यत्वं वा सम्भवति व्य-भिचारात संवन्धग्रहणासंभवाच । आनन्त्याद्वाक्यवाक्यार्थानां न संगत्यवगमः संभवति । भवत्पक्षे वा कथमनन्तानामेकपदा-भिधेयत्वम् अन्विताभिधायि हि पदम् । अन्यच्च गवान्विता-दानयनादश्वान्वितमानयनं तत्कथमत्र संवन्धप्रहणमव्यभिचारो वा तदुच्यते ॥

संनिध्यपेक्षायोग्यत्वैरुपलक्षणलाभतः । आनन्त्ये ऽप्यन्वितानां स्यात्संबन्धग्रहणं मम ॥६॥

आकाङ्क्षितं संनिहितं योग्यं च पदार्थान्तरं तेनान्वितं स्वार्थमभिद्धित पदानीति एकेनैवोपलक्षणेनानन्तानामिष वाच्यत्वं सुज्ञानमेव । अव्यभिचार एवान्याद्दशे प्रयोगप्रतिपत्त्यो रसम्भवात । संघातस्यव तक्ष्वेनैव प्रकारेण सम्बन्धग्रहणं सम्भवति । येषां पदानां यदन्विताभिधायित्वं भवतेष्यते तत्पदः संघातस्तदर्थसंघातस्याभिधायक इति शक्यते एव सङ्गतिरस्मा भिरवगन्तुमिति न कश्चिद्विशेषः । सस्यमेतत् शक्तिकल्पनागीरं वात्तु नैतदुपपद्यतइत्युक्तम् । अन्विताभिधानमिष तर्श्वनुपप्तं

गौरवादेव स्वरूपमात्रमेव तु लाघवात्पदानामिभधेयं वरमाश्रितं तन्न अन्वितपतिपत्ते निर्मू लत्वपसङ्गाद । न हि तस्या मूलान्त-रमुपलभ्यते स्वरूपेणैव पदैरभिहिताः पदार्थाः परस्परव्यतिष-क्तमात्मानं प्रतिपादयन्तीति चेत् न अदर्शनाद ।

> प्रमाणान्तरिवज्ञातैः पदार्थिने हि दृश्यते । वाक्यार्थवेदनं शब्दप्रतीतेः कारणन्त्वथ ॥७॥ शक्तित्रयं प्रकल्प्यं स्यात्पदानामर्थगोचरा । अर्थानामन्विते शक्तिस्तदाधायकता पदे ॥८॥

न हि प्रमाणान्तरावगतानां प्रतिलब्धाकाङ्क्षादित्रयस-हायानामपि व्यतिषङ्कपतिपादकत्वं दृश्यते न हि देवदत्तमप-लभ्य को ऽस्य पितेखपेक्षमाणः सन्निहितमपि यज्ञदत्तं योग्य-मिप सहसैवाध्यवस्यति पितरम् । अथान्यत्राविदितमपि श-ब्दमतीतानामेवार्थानामन्वितमतिपत्तिकारणत्वं कल्प्यतज्ञीत ते मतम् एवन्तर्हि शक्तित्रयमदृष्टं कल्पितं स्यात् । पदानान्तावत्प-दार्थीभिधानशक्तिः अर्थानाञ्चान्वितपतिपादनशक्तिः पदाना-अ पुनस्तच्छक्तयाधायकत्वशक्तिरिति कल्पनागौरवाद्वरमेकैव प-दानामन्वितगोचरा शक्तिरभ्युपगता। न त्वया अन्वितगोचरं श-क्तिद्वयं कल्पितव्यम् तत्कथमेका शक्तिरित्युच्यते ससमेतत्तथा ऽपि शक्तित्रयकल्पनाञ्चाघवमस्येव । किञ्च न पृथगन्वये शक्तिः कल्पितच्या। एकैव तु शक्तिरन्वितपर्यन्ता कल्प्यते अतः कल्पनालाघवादिनवताभिधायित्वमेव वरम्। यद्यपि कथिन-च्छक्तिकल्पना समाना भवेद तथा ऽपि प्रथमावगतानामभ्युपे-ततात्पर्याणाञ्च पदानामेवान्विताभिधायकत्वं युक्तमेवाङ्गीकर्तुम्। पवश्च शाब्दत्वमपि वाक्यार्थस्य समझसं भविष्यति इतरथा

वा-

पयैव

माना मन्तरं

व्य-र्यानां पदा-

चक-

वता-चारो

11 न्वितं वा-त्यो-

स्मार स्मार गौर क्रिष्टं स्यात । ननु सामान्यं पदार्थस्तच नान्तरेण विशेषमात्मानं लभते इति तद्विशेषमाक्षिपति विशेष एव च वाक्यार्थ इत्युच्यते । पदार्थस्वरूपं हि सर्वावस्थानां सामान्यम् अन्वितता षास्यावस्थाविशेष इति पदार्थ एव वाक्यार्थ प्रमाणिमिति । नैत्याकस्थाविशेष इति पदार्थ एव वाक्यार्थ प्रमाणिमिति । नैत्यक्षम् । यद्यपि सामान्यं विशेषमाक्षिपति तथा ऽपि अस्ति कश्चिद्विशेष इसेतावन्मात्रमाक्षिप्येत नियतैकविशेषविषयाक्षेपस्तु दुर्लभ एव प्रमाणाभावात तेन गामानयेति गवैवान्वितमान्यनं न प्रतीयते । मत्पक्षे त्वाकाङ्काद्यपलक्षणशालिनैवार्थान्तरेणान्वितं पदस्याभिधेयमिति युक्तम् यद्गवान्वितमानयनं प्रतीयते गौहिं स्वपदेन सिन्निहितो नार्थान्तरमिति नियतावगिति सिद्धिः ॥

न च सन्निध्यपेक्षत्वे भवेदन्योन्यसंश्रयः । न केवलाभिधानेन स्मृत्या ऽपि हि भवेदसौ ॥९॥

न चैवं वाच्यं यदि संनिहितेनार्थान्तरेणान्वितं स्वार्थमः भिधत्ते ततो गामानयेसत्र गोशब्देन तावत्स्वार्थो नाभिधातव्यः यावदानयितना न स्वार्थो अभिहितः तेनापि हि स्वार्थे गोशब्देनानभिहितेन स्वार्थो अभिधेयः स्यादिति व्यक्तमेवेतरेतराः श्रयमिति । न हावश्यमभिधानसन्निहितेनैवार्थेनान्वितं शब्दे नाभिधेयं यतो अयं दोषः स्याद् सन्निधिमात्रस्य तदुपलक्षणः त्वाद् । सन्निधेश्चान्तरेणाऽप्यभिधानं स्मृत्या अपि संभवाद । सन्निधेश्चान्तरेणाऽप्यभिधानं स्मृत्या अपि संभवाद । स्वार्थि पदानि प्राक्पतियोगिसन्निधीनिमत्तभूतमर्थस्व व्यं स्मारयन्ति ततो न्यायावधारितवचनव्यक्तीनि स्वार्थमभिद्यः तीति न कश्चिहोषः । नन्वसन्निहितेनापि नियोज्येनान्विताभि धानं विश्वजिदादौ दृष्टं न तत्राप्यध्याहारेण सन्निधिलाभात । न ह्यवश्यं शाब्द एव सन्निधिस्तदुपलक्षणं द्वारं द्वारिमसाद्वि

नि

व्य-

चा-

नेत-

स्त

भेप-

मा-

र्था-

यनं

ाति-

1911

र्थम-

व्यः

ोश-तरा-

ाब्दे-

क्षण-

ात्।

वरूपं सद्ध

गिभ-

गव।

दाव

शाब्देरेव संवरणादिभिरन्त्रिताभिधानस्य लोकदृष्टत्वात् । एव-न्तर्हि प्रसक्षेणान्वे सन्निहिते गौरानीयत्मिसत्रानयतिर्गवान्वयो-रूमयोरपि शब्दमस्यक्षाभ्यां सन्निहितत्वान्न गवैव केवलमन्वि-तमानयनमभिद्ध्यात् सन्निध्यपेक्षायोग्यत्वानामुभयत्राविशेषात्। नैष दोषः। गवान्त्रयेनैवानयतेराकाङ्क्षोपरमात् अश्वान्त्रये ममा-णाभावात । कथमुभयोः सन्निधाने सति गवैव नैराकाङ्क्यं ना-श्वेन नन्वेवं सति विपर्ययः कस्पात्र भवति अश्वेन नैराकाङ्क्या-न गवान्वयः सम्भवतीति । न सम्भवति विपर्ययः अश्वान्वये गोपदस्याकाङ्क्षानुपरमात् । ननु तस्यापि पसक्षाद्यवगताभिः स्थिसादिभिरेव क्रियाभिराकाङ्क्षा विरमेत्तेन प्रमाणान्तरेण स्थिताव स्वे च सन्निहिते गौरानीयतामित्युक्ते गौस्तिष्ठसानी-यतामश्व इति वाक्यद्वयं प्रतीयेत तन्न एकवाक्यत्वावगमात्। यावन्ति हि पदानि संहस मयुज्यन्ते तावतां सति सम्भवे सं-हसैकविशिष्टार्थपतिपत्तिपरतंव लोके दृष्टम् तच श्रुतयोरेवान्वये निर्वहति । अन्यथा वाध्येत । किञ्चकेनैवान्वयेनोभयोराकाङ्क्षो-परमसम्भवे अनेकान्वयकल्पनमयुक्तं गौरवात् । तस्मात्पदान्येवा-न्विताभिधायीनि वाक्यार्थस्य प्रमाणिमिति । अत्राभिधीयते नै-तन्मतमप्युपपत्तिमत्।

अदृष्टकल्पनैतारिमन् मते हि स्याद्गरीयसी । दृष्टबाधप्रसङ्गश्च तस्मादिभहितान्वयः ॥ १०॥ दृष्टानुगुण्यं तत्र स्यात्कल्पना च लघीयसी ।

अन्विताभिधायित्वे हि पदानामवश्यमेव विशेषणभूतो ऽप्यन्वयो ऽभिधातच्यः। अन्यथा ऽन्वितप्रतीतेरुत्पत्त्ययोगात् । तत्रश्चान्वयान्वितशक्तिद्वयकल्पनादृष्टुकल्पना गुरुतरा स्यात् ।

28

## वाक्यार्थनिर्णयः।

ननूक्तं न पृथगन्वये शक्तिः कल्प्यते एकैव हि सा Sन्वितपर्यन्ते कल्प्यतइति तद्युक्तम् ।

शक्तयैकया कथं हि स्यादुभयोराभिधेयता ।

**52**:

एक एव विशिष्टो ऽर्थः सत्यमन्यद्विशेषणम् ॥ ११॥

यद्यपि हि विशिष्टक्षपो ऽर्थ एक एव तथा ऽपि विशिष्टा द्विशेष-णमन्यदेव तस्मिन्नगृहीते न तद्विशिष्टं विशेष्यं ग्रहीतुं शक्यते न च तस्य प्रमाणान्तरं ग्राहकमस्तीति शब्देनैव तद्भिधानपुरः-सरं विशिष्टमभिधातव्यमिति शक्तिद्वयकल्पनाद्गौरवं स्यात् । तस्मात्स्वक्ष्पमात्रमभिधातव्यमिति युक्तम् । न चैवं वाक्यार्थ-मस्यस्या नप्पत्तिः यतः।

स्यात्स्वरूपाभिधाने ऽपि धीर्विशिष्टार्थगोचरा । विशेषधीर्हि सामान्यादनायासेन सिद्धचित ॥ १२ ॥

सर्वावस्थासामान्यात्मिन पदार्थस्वरूपे पदेनाभिहिते तत एवान्वितरूपावस्थाविशेषप्रतीतिसिद्धेर्न तावदिभिधाशक्तिरूपक-ल्पियतुं शक्यते । यचैत्रं सित गौरानीयतामिस्रत्र कारकेण कियया च कियाकारकमात्राक्षेपात्र नियमेन गौरानयनेनानयंन गवा ऽन्वयं लभेतेत्युक्तम् तत्रोच्यते ।

तुल्यो ऽभिधानपक्षे ऽपि स दोषः शब्दगोचरः। यत्तु तत्रैकवाक्यत्वं पदार्थेष्वपि तत्समम्॥ १३॥

यो ऽप्याभिधानिकमन्वयमिच्छिति तस्यापि तुल्यो ऽयं दोषः । प्रमाणान्तरेण क्रियान्तरे स्थितादिके कारकान्तरे चाश्वादिके सन्निहिते सित गौरानीयतामिस्रेतत्पदद्वयमुचारितं सन्निध्यपेक्षायोग्यत्वानामिवशेषात् स्थित्यन्वितां गामानयनश्चान

३ प्रत्यवस्येति २ पु॰ नास्ति।

श्वान्वितमिमदृष्यात्र नियमेन गवानयनान्वयसिद्धिरिति तत्र यदुत्तरं तथा सत्येकवाक्यत्वं वाष्येतेति तत्पदार्थेष्वापे समानम्। यद्यपि गोपदार्थेन क्रियामात्रान्वय आक्षिप्यते आनयेत्यर्थेनापि कारकमात्रान्वयः तथा ऽपि तत्प्रतिपादकयोः पदयोरेकिविशिष्टा-र्थपतीतिपरत्वैकलक्षणेकवाक्यत्वावगमात् तन्मा वाधीति श्रुतयो-रेव परस्परित्यमः यत एव चायं नियमः पदान्तरसम्भिव्याहारा-त्मकाद्वाक्यादेव सिध्यति न पदार्थसामध्यमात्रादत एव शब्द-स्य प्रमाणान्तरत्वमन्यथा ऽनुमानं स्यात् । तेन पदार्थसामध्यी-दिनयमेनानेकवाक्यार्थपरिष्ठवे सत्यप्यसत्यामिप वाक्यार्थविशेष-व्याप्तौ परस्परसम्भिव्याहारादेव विशिष्टवाक्यार्थावगितिसि-दिः । आह च

"तत्रानैकान्तिकानेकवाक्यार्थोपष्ठवे सति। अन्योऽन्यात्मव्यवच्छेदादेकत्र स्थाप्यते मतिः॥ अतो ऽन्वयातिरेकाभ्यामनुमाने यदिष्यते। एकार्थेकान्तिकत्वं तदन्यथैवात्र लभ्यत"इति॥

यदनुमाने व्याप्तः फलमेकार्थनिर्णयलक्षणं तदत्रान्यत एव पदान्तरसम्भिव्याहारलक्षणाद्वाक्यात्सिध्यतीयर्थः । तेनैतदुक्तं भवति उभयोरिप वादिनोरेनेकसाधारणान्वितप्रतिपादकशक्ति-रेकवाक्यतया मिथो नियम्यते इसेताक्दक्क्यं कल्पनीयम् । तव प्रमाणान्तरेण कियान्तरे सिन्निहिते पदान्तरेण चान्यने गोपदमाकाङ्काद्यविशेषादुभयान्वितगोप्रतिपादनसमर्थमप्यान्यसे-कवाक्यतया तदन्वितमेव स्वार्थमभिधक्तइति कल्प्यम् । मम तु गोपदार्थः स्वभावादेव येन केन चिद्निवतं स्वमात्मानं प्रति-पाद्यितुं समर्थः पदान्तरैकवाक्यतया तदर्थान्वितमेवात्मानं पतिपाद्यतीति कल्प्यीमसेताक्दावयोस्तुल्यत्वम् । पदस्य तु भवान् विशिष्टे शक्ति कल्पयति वयन्तु स्वक्रपमात्रे इति महान् 68

विशेषः । अपेक्षाभावाददोष इति चेन्न । ससामप्यदर्शनात् । स्यादेतत् । न वयं साधारणी पदशक्तिरेकवाक्यतया नियम्यत-इति कल्पयामः कथन्तर्ह्यर्थान्तरेणान्त्रिताभिधानं न भवति अप-क्षाभावात् । सा ह्यन्विताभिधानोपलक्षणम् । न च प्रमाणान्त-रमतीतयोः क्रियाकारकयोरपेक्षा विद्यते श्रुतयोस्त्वपेक्षा सा च परस्परसंवन्धाद्पि निवर्तते इति नार्थान्तरान्वयमसङ्ग इति तन्नैवम् ससामप्यपेक्षायामन्त्रयाऽद्रशनात् । भवति हि कदा चि-दियमवस्था यदैकस्मिन देशे हेपादिशब्देनाश्वमनुमाय तस्य कियाविशेष जिज्ञासते किमश्वो गच्छति तिष्ठति वेति । पदेशान्तरे च पदीनेक्षपशबेदन गतिमनुमाय कारकविशेषं जिज्ञासते किमत्र गौरश्वो वा गच्छतीति तस्यामवस्थायां गौस्तिष्ठतीति पदद्वयं कश्चिद्ञारयति । तत्र यद्येकवाक्यत्वं नियामकं नेष्यते ततो हेपादिशब्दानुमितस्याश्वस्य ऋियाविशेषापेक्षत्वात्तिष्ठतीति प-दावगतायाः कियायाः कारकविशेषापेक्षत्वात्परस्परान्वयः स्यात तिष्ठसभ इति। तथा पद्विक्षेपशब्दानुमितस्य गमनस्य कारका-पेक्षत्वाद्गोपदावगतायाश्च गोः क्रियापेक्षत्वाद्नयोन्यान्वयः स्यात । गौर्गच्छतीति न नियमेन गौस्तिष्ठतीसन्वयः सिध्येत सन्निध्यपेक्षायाग्यत्वानामविशेषात् । न चैवं दृश्यते। न च पदसा-मध्यमेवे पदान्तरस्मारितान्वितस्वार्थविषयाववोधनाय व्यवस्था-पकमिति वक्तव्यम् अशाब्दैरप्यन्त्रिताभिधानस्येष्टत्वात् । तस्मात्र पदसामथ्यानियमसिद्धिः। अत एकवाक्यतैव शरणमर्थनीया निय-तैकान्वयवोधनाय पदैरप्यन्विताभिधायिभिः सा च पदार्थिरिप स्वभावतिद्धान्वयवोधनसामध्येस्तित्रयमायापेक्षितुं कृतमन्विताभिधानपरिकल्पनव्यसनेन । किञ्च धवखीदराविसा-दिषु युगपदिधिकरणे द्वन्द्वं इसभ्युपगमाद्वाचकत्वानभ्युपगमाच अवश्यं खदिरो द्विवचनान्वयाय सद्वितीयमात्मानं लक्षयति

**[**-

**T-**

IT

्र य

रे

7

यं

तो

**प**-

ात

ा-यः

त्

11-

11-

न

य-

पि

ति

II-

T

ति

नाभिधत्ते येन केनापि सद्वितीयस्य तदन्वयोपपत्तौ किमिति धवसद्वितीयमेवात्मानं लक्षयति। तदेकवाक्यत्वादिति चेत्ति हि तदेव मर्वत्र पदार्थानामन्यान्वितात्मलक्षणायां कारणं भवतीति न कदा चिद्कलप्तकल्पनम् । तुल्यैव शक्तिकल्पना स्यात्तथा ऽपि पदार्था एव वाक्यार्थे प्रमाणं युक्तमङ्गीकर्तुं न पदान्यानन्तर्य-व्यवधानाभ्याम् । अन्विताभिधानवादे अपि हि पदैः पदार्थे-व्यवगतेषु पश्चाद्वाक्यार्थज्ञानं जायते ऽन्यथा सन्निधेर्द्वर्रुभत्वाद । ते त तैरभिहिताः स्मारिता वेखत्र विवादः सर्वथा तावत्पद्रग्र-हणानन्तरं पदार्थेषु प्रतीतेषु वाक्यार्थावगतिरिस्रविवादम् । तत-श्चानन्तरानुभूतपदार्थातिक्रमेण व्यवहितानि पदानि न युक्तं यद्वाक्यार्थावगतेः कारणं भवन्तीति कल्पयितुम् । न च पुनः पदानुसन्धानमस्तीति । किञ्च न ममाणमस्ति । किञ्च दीर्घतमेषु वाक्येष्वशक्यमेवानुसन्धानम् । असस्यीप च तस्मिन् पदार्था-नुसन्धानमात्रण वाक्यार्थः प्रतीयतइति सर्वजनीनमेतत् । तेन दृष्टानुगुण्याद्पि पदार्थनिमित्तक एव वाक्यार्थो न पदिनिम-तः दृष्टवाधमसङ्गात् । तदाह ।

"पदार्थानाञ्च सामर्थ्य गम्यमानमपह्नवम् । आनन्तर्याद्धि वाक्यार्थस्तद्धेतुत्वं न मुञ्चती"ति ॥

एतेन यत्पदानामेवान्विते सामर्थ्यमिसत्र कारणमुक्तं प्राथम्यादिति तद्विपययसाधनमिति वेदितन्यम् । यत्तु तात्पर्यात्पदानामेव साक्षादिन्वतप्रतिपादकत्वं युक्तमित्युक्तं तत्काष्टानामनेपेक्षितज्वालानां पाकसाधनत्वमाग्रेयादीनाञ्चातिन्त्रतावान्तरन्यापाराणां परमकार्यसाधनत्वमापादयेत् । अथ तत्राग्नेयादिस्वक्ष्पेषु तिरोहितेषु जायमानं परमापूर्वं न तैः साक्षाज्जनियतुं
शक्यते तात्पर्यञ्चावान्तरन्यापारद्वारेणापि साधयतामविरुद्धमित्युच्यते तद्त्रापि समानम् । अत्रापि हि तिरोहितेष्वेव पदेषु

स

प्रह

ज्य

यि प्रण

मि

सत

वि

तग्र

वा रण

दि

क

दः

यु

क

F

म

£1

TE

पदार्थानुसन्धानानन्तरमवगम्यमानस्य वाक्यार्थस्य पदार्था एव साक्षात्साधनं पदानि तु तद्वारेणैव साधनं न साक्षादिति। नन्वेवमभिधायकत्वं पदानां न स्यात् पदार्थस्वरूपावगतेः स्म-रणादिविशिष्टत्वातः। स्मारकत्वमेवास्तु नाभिधायकत्वं भवत्वेव-मिति के चित्। तथा च

"भावनावचनस्तावत्तां स्मारयति छोकवत् । पदमप्यधिकाभावात्स्मारकात्र विशिष्यते ॥ ते ऽपि नैवास्मृता यस्माद्वाक्यार्थं गमयन्ति नः । तस्मात्तत्स्मरणेष्वेव सङ्गतेषु प्रमाणता"॥

इसाहुः। अन्ये त्वाहुः। प्रसासत्तिनिमित्तं स्मारकत्वं न च पदपदार्थयोः संयोगसमवायादिलक्षणा प्रसासत्तिरस्ति यतः स्मारकत्वं स्यात् । वाचकत्ववदिति चेन्न तस्य स्वाभाविकत्वा-त्। स्यादेतत्। यथा सम्बन्धान्तराभावे ऽपि वाचकत्वमेवं स्मारकत्वमपि भविष्यति । तन्नैवम् । स्वाभाविकत्वाद्वाचक-त्वस्य प्रसायकत्वं हि वाचकत्वं तच स्वभावशक्तया ऽप्युप-पत्रं चक्षुरादीनामिव रूपादिषु । ननु तत्रापि संयोगसंयुक्तसम-वायतत्समवायलक्षणः सम्बन्धो विद्यतएव। सस्यम्। सतु रसादि-साधारणः । शक्तिरेव त्वसाधारणं प्रसायकत्वे निमित्ताम् । त-द्वच्छब्दस्यापि स्वाभाविक्यैव शक्त्या प्रतिपादकत्वं भविष्यति स्मारकत्वं तु संस्कारोद्घोधेन । न च सम्बन्ध्यर्थान्तराद्र्शने नासाबुद्धोधियतुं शक्यते क चिद्प्यदर्शनात्। ननु प्रसाय-कत्वमप्यसम्बन्धिनो नैव दृष्टम् । स्वाभाविकशक्तिशालिनामपि चक्षुरादीनां सम्बध्यैव प्रतिपादकत्वात् अन्यथा दविष्ठानामः पि ग्रहणमसङ्गात् । शब्दस्य तु न कश्चिद्धेन सम्बन्धो ऽस्ति। तत्कथमस्य प्रसायकत्वम् । अथान्यत्रादृष्टमपि तदिहैव कल्प्यते र्ताई स्मारकत्वमेव किमिति न कल्प्यते । वक्तव्यो वा विदेशिः।

स उच्यते । सर्वथा तावद्न्यत्रासम्बन्धिनो ऽदृष्टमिष स्मारकत्वं श्रवायकत्वं शब्दस्य वा कल्प्यम् । तत्र प्रसायकत्वकल्पनमेव ज्यायः । शब्दानन्तरमर्थप्रस्ययदर्शनात्तस्यैव तत्र कारणत्वं कल्प्यम् । शब्दानन्तरमर्थप्रस्ययदर्शनात्तस्यैव तत्र कारणत्वं कल्प्यां युक्तं न तु शब्दात्संस्कारोद्धोधः तत्रश्चार्थप्रतीतिरिति युक्तं प्रणाल्यां प्रमाणाभावाद् । तस्मादिभिधायकमेव पदं न स्मारकिमिति। यहीतग्राहित्वात्स्मरणमेव पद्जिनतं विज्ञानिमिति चेत्तद्वस्त अतल्लक्षणत्वाद् । न यहीतग्राहित्वं लक्षणं स्मरणस्य किन्तु संस्कारमात्रजन्यत्वं पत्युत्पन्नकारणजिनतं तु यद्वहीन्तग्राहि ज्ञानं तदनुवाद इत्युच्यते न स्मृतिरिति । कथन्तिहं वार्तिकघटना ससं घटतएवानुवादस्यापि यहीतग्राहितया स्मरणादिविशिष्टत्वाद् । "भावनावचनस्तावत्तां स्मारयितं लोकविद्यतिशिष्टत्वाद् । "भावनावचनस्तावत्तां स्मारयितं लोकविद्यतिशिष्टत्वाद् । "भावनावचनस्तावत्तां स्मारयितं लोकविद्यति तेनार्थस्वरूपमात्रे ऽपि वाच्ये ऽभिधायकत्वं पदस्य युक्तमिति ।

प्राथम्यं कारणं यत्तु तद्विपर्ययसाधनम् । ये तात्पर्योऽभिधातृत्वे तेऽप्यनैकान्तिकीकृते ॥ १४ ॥

इति संग्रहश्लोकः । किञ्च यद्यभिधानत एवान्वितमतीतिः कथन्ति [गङ्गायां घोष इसादिषु लाक्षणिकस्य तीरादेर्घोषा-निवतस्य प्रतिपत्तिः । न हि तत्स्वरूपमपि गङ्गाशब्दस्याभिधेयं मागेवान्वितम् । अथोच्येत] गङ्गाशब्देन निमित्तभूते ऽर्थस्वरूपे स्मारिते सति तेन यत्संबन्धात स्मारितं तीरस्वरूपं तेनान्वितं स्वार्थं घोषशब्दो ऽभिधत्ते गङ्गाशब्दस्तु तीरस्मरणमात्रोपयो-

1:

T-

वं

**F**-

T-H-

-

त-

ने-

प-पे

4-

ति

एतांच्चन्हगा मन्था २ पु० नास्ति।

55

गीति । यत्र तर्हि सर्वपदानामेव लाक्षणिकार्थत्वं न कस्य चिद्रिष मुख्यो ऽथीं विद्यते तत्र कथमन्वितमतिपत्तिः।

अस्ति वा तादृशं वाक्यं सत्यं यत्र न विद्यते । कार्यं तदान्वतं वापि यथा गच्छति भूमिपः ॥ १५॥

सर्वेषामेव पदानां कार्यं तदन्वितं वा ऽभिधेयम् । लिङा-दीनां कार्यमन्येषां तु तदन्वितम् । यस्तु लोके कुत्रहलपश्च-प्रतिवचनक्ष्पः सिद्धार्थविषयः शब्दप्रयोगः कार्यशुन्यो दृश्यते यथा को ऽयं गच्छति भूमिपो गच्छतीसादिः कवीनां वा ऽर्थ-विशेषवर्णनाक्ष्पः यथा ।

> नीलोत्पलवनेष्वच चरन्तश्चारुसंरवाः। रामाः कौशेयसंवीताः कादम्वा इव शोभनाः॥

इसादिः स लाक्षणिक इति हि भवतां समयः । तत्रापि चान्वितसंविद्स्सेव । न चासौ पदैरुदेतुमईति तेषामतद्भिधाय-कत्वात । न हि भूमिपशब्दस्य कार्यान्वितस्वार्थाभिधायित्वा-दाकाङ्कादित्रयशालिना ऽपि गच्छसर्थनान्वितः स्वार्थो ऽभिधेयः तथा गच्छतेरपि तद्न्वितो ऽनिभिधेय एवेति न पद्निमित्तान्व-यमतीतिर्भवेत । तेनावद्यं पदस्मारितनिमित्तभूतार्थस्वरूपाभ्या-मेवाकाङ्कायोग्यत्वैकवाक्यत्वसनाथाभ्यामियमन्वितसंविदुद्यमाः साद्यतीसकामेनाप्यनुज्ञातव्यम् । ततश्च सर्वत्रैव तथा ऽस्तु किमन्विताभिधानकल्पनया ।

अथ त<sup>3</sup>त्रानुमानेन संविदन्वितगोचरा । जायते न पदैनीपि पदार्थिरिति मन्यसे ॥ १६॥

१ अयात्राप्यतुमानेनेति २ पु० पा०।

स्य

11 2

ङा-१श्व-

व्यते

**Sर्ध-**

त्रापि

याय-

त्वा-

धेयः

ान्व-

भ्या-

यमा-

Sस्त

यथा सिद्धार्थेषु न पदिनिमित्ता वाक्यार्थसंवित्तथा पदार्थ-निमित्ता ऽपि न भवति किन्त्वनुमाननिमित्ता । वाक्यरचना हि पौरुपेयी विशिष्टार्थविवक्षापूर्विका तामनुमापयित । सा च स्वकारणभूतं विशिष्टविज्ञानं तेन च विषयभूतार्थानुमानसिद्धौ न सर्वपदार्थानामन्वितत्वप्रतिपादनसामर्थ्यमुपकल्पयितुं शक्यते इति । यद्येवम्

यत्रापि कार्यसंवित्तिस्तत्राप्येवं प्रसज्यते । पदानामपि सामर्थ्यमन्विते ऽतो न सिध्यति ॥१७॥

गामानयेसादिष्वपि त्वदुक्तयैव नीसा ऽनुमानपरम्परया विशिष्टकार्यावगतिसिद्धेर्न पदानामप्यन्विताभिधायित्वं सुक-रूपम् । अत्रोच्यते ।

यदर्थविषयं वाक्यं तेनासावनुमीयते ।

नान्यस्तेनान्विते सिध्येत्पदानां शक्तिनिर्णयः ॥ १८ ॥

विशिष्टार्थविषयव्यवहारदर्शनेन हि व्यवहरमाणस्य तद्विप्रयमेव विज्ञानमुत्पन्नमिस्रवश्यमङ्गीकर्तव्यम् । न च तद्वाक्यमानात्सिध्यति किन्तु विशिष्टवाक्यावगमात् । तस्य चार्थाभिधायित्वमेव विशेषः । विशिष्टवाक्यावगमात् । तस्य चार्थाभिधादिष्यविवक्षां वक्तरनुमाय ततो विशिष्टार्थविषयविज्ञानानुमानद्वारमर्थविशेषमनुमाय प्रयोज्यद्दद्वो विशिष्टार्थव्यवहाराय घटते
नान्यथा । तेनावश्यं विशिष्टार्थपतिपादकत्वं वाक्यस्याभ्युपगनतव्यम् । तच्चान्वयव्यतिरेकाभ्यामवयवशक्तावेवेति सिद्धं पदानामन्वताभिधायित्वमिति । यद्यवम्

सिद्धार्थेभ्यो ऽपि वाक्येभ्यो विशिष्टार्थावबोधनात् । पदानाञ्चासमर्थत्वात्पदार्थानां निमित्तता ॥ १९॥

१२

सिद्धार्थभ्यो ऽपि हि वाक्यभ्यः पाथिवो गच्छतीसादिभ्यौ राजगमनादिरूपविशिष्टार्थविषयमेव विज्ञानमुपजायते तच वक्त-विशिष्टज्ञानानुमानात । विशिष्टवाक्यरचनया च ताद्दशज्ञानानुमानम् । वाक्यस्य च विशेषस्तद्र्थपतिपादकतया स्याद् नान्यथा। तेन विशिष्टार्थपतिपादकत्वं वाक्यस्याभ्युपगन्तव्यम् । तत्र च पदानां कार्यान्वितस्वार्थाभिधायिनामताद्दशे सामर्थ्याभावात पदार्थद्वारेणैव विशिष्टार्थपतिपादकत्वमभ्युपेतव्यम् । यद्युच्येत नावश्यमन्वितपतिपादकनैव वाक्येन तद्विषयविज्ञानानुमानम् अर्थविशेषस्मारकपदसंघातविशेषादेव विशिष्टानुमानलाभात् । तथा हि ईद्दशी व्याप्तिसंवित यो येषां पदार्थानामितरेतरान्वययोग्यानां पतिपादकानि पदान्याप्तः समुचारयति तस्य तेषामन्वये ज्ञानमस्तीति एवज्चान्तरेणापि पदार्थानामन्वितप्रतिपादकत्वे वाक्यार्थस्य कानानुमानद्वारेण सिद्धार्थेषु विशिष्ट्याक्यार्थानुमानसम्भवाद् न पदार्थीनीमत्तत्वं वाक्यार्थस्य सिध्यतीति । एवन्तिह

कार्यार्थेभ्यो ऽपि वाक्येभ्य एवमेव प्रासिध्याते । वाक्यार्थवेदनं तेन न सिध्येदन्वितार्थता ॥ २०॥

गामानयेखादिवाक्येष्वपि पदानां पदार्थस्वरूपाभिधाय-कत्वमात्रेणापि विशिष्टज्ञानानुमानपुरस्सरं विशिष्टवाक्यार्थानु-मानसम्भवान्नान्विताभिधायित्वं सिद्ध्येत् । विनाप्यन्विताभि-धायित्वं स्वरूपाभिधायकत्वमात्रेणापि येषां पदार्थस्वरूपाणा-मन्वययोग्यानामभिधायकानि पदानि येनाप्तेनोच्चारितानि स तदन्वयविदितीदृश्येव व्याप्या विशिष्टज्ञानानुमानसम्भवात् । किञ्च स्वरूपमात्रमपि नाभिधेयं पद्विशेषस्यव वाचकत्व-विद्विशिष्टार्थविषयेणैव विज्ञानेन व्याप्तिग्रहणसम्भवात् । यथा भ्यो

क्त-

मा-

था।

गात् येत

अ-

तथा

यो-

ाम-

ाद-

शष्ट-

स्य

ाय-

नु-

भि-

णा-

स

त्व-

पथा

हि वाचकत्वं प्रतिपदमर्थविशेषं प्रति गृह्यते गोपदं साम्नादि-मतो वाचकम् अश्वपदं वाजिवाचकिमिति । तथा तदिन्वतार्थ-विषयविज्ञानव्याप्तिस्तस्य तस्य पदस्य ग्रहीतुं शक्यते । आप्तस्य गोपदरचनाकाङ्क्षितसंनिहितयोग्यार्थान्तरान्वितसाम्नादिमोद्वज्ञा-नपूर्विके वि । ततश्च पदानाय

अर्थस्वरूपवाचित्वमपि नैव प्रसिध्यति । प्रागेवान्वितवाचित्वमतो वेदाप्रमाणता ॥ २१ ॥

न ह्यपौरुषेयस्य वक्त्रज्ञानानुमानद्वारं वाक्यार्थमितपादकत्वं वेदवाक्यस्य सम्भवतीत्यपामाण्यं स्यात् । स्यादेतत् शब्दश्रव-णसमनन्तरभाविनीं प्रयोज्यदृद्धस्य चेष्टामुपलभ्य विशिष्टार्थ-विषया प्रतीतिस्तस्य कल्प्यते । सा च शब्दानन्तर्यात्तत्कारणि-कैवेति शब्दस्य तद्वाचकताशिक्तः कल्प्यते पश्चातु कस्य चि-द्यथार्थपद्रचनामुपलभ्य कथं व्यभिचारिणो वाक्यात्प्रयो-ज्यदृद्धस्यार्थनिश्चयः संजात इति विचिकित्स्यवमवधारयित । नूनमनेनैवायं वक्तवमवधारितः नायमनन्त्रतार्थानि पदानि प्रयुद्धे तेन नूनमेतेनैषामन्वयो ज्ञात इति ज्ञानानुमानपुरःसरमर्थं निश्चि-त्वानिति कल्पयति । पूर्वावगतन्तु वाचकत्वं न मिथ्या मन्यते तस्मादीस्त वाचकत्वीमति । नैतत्सारम् ।

न हि कार्यादतज्जन्याच्छक्तिः शब्दस्य कल्प्यते । स्यात्तु तज्जन्यताभ्रान्तेभ्रीन्तिः सा च निवत्स्यीत॥२२॥

न हि प्रयोज्यदृद्धस्य शब्दानन्तरभाविनी प्रतिपत्तिः शब्द-जन्या यत्तस्य शक्तिं करपयेत् । शब्दानुमितवक्तृशानिलङ्ग-जन्यत्वात् । न चान्यतो निष्पन्नं कार्यमन्यस्य शक्ति करपयित

१ पूर्विकेवात इति प्र० पु० पा०।

२ प्रतीतिः उभय पु॰ पा॰ ।

अतिमसङ्गात् । यद्यपि च तस्यामवस्यायामजन्यत्वानवधा-रणाच्छब्दानन्तर्याच्छब्दजन्यत्वं भ्रान्सा ऽवगम्य शब्दस्य शक्तिभीन्या ऽवगम्यते तथा ऽपि पश्चादतज्जन्यत्वमवगस तज्जन्यत्वभ्रान्तौ निष्टचायां तन्निमित्ता शक्तिभ्रान्तिरपि नि-वींतष्यतएवेति धूमायमानधूममहिपजनितधूमध्यजविज्ञानवत् । तिद्ध स्वरूपेणाबाधितमीप लिङ्गवाधादेव निवर्तते । तथा शब्द-स्यापि वाचकत्वकल्पना कार्यस्यातज्जन्यत्वावधारणात् तित्महित । नन्वनुमितमप्यर्थ पश्चादनुबदद्वाक्यं वाचकं शक्तं स्यात्।तन्न अनुवादकत्वे प्रमाणाभावात्। न ह्यनुवादकत्वमन्तरेण किञ्चिद्नुपपत्रं यतस्तत्कल्प्येत। शक्तत्वाद्नुवादकत्विमिति चेत् तदितरेतराश्रयं शक्तेरनुवादस्ततश्च शक्तिरिति । तस्मान्न वाच-कत्वं सिध्यति । यदि परमर्थविशेषविषयज्ञानानुमानसिद्धचर्ध पुनर्वाचकत्वमवस्थाप्येत तचान्तरेणापि वाचकत्वं शब्दविशेषस्य ज्ञानविशेषेणैव व्याप्तिग्रहणसम्भवादनुपपन्नं तस्माङ्घोकवचसा-मनुमानत्वेन प्रामाण्याङ्गीकरणे पदानां वाचकत्वायागादप्रति-पादकत्वेनामामाण्यं वेदस्य स्यादिति तत्मामाण्यसिद्धयर्थं लोके ऽपि शब्दानां शब्दतयैव मामाण्यमभ्युपगन्तव्यम् । ननु मा भूत्तस्य प्रामाण्यं न तु तावता प्रमाणमन्तरेण वाचकत्वं कल्प्येत न हि किञ्चित्ममाणमिस्त यतः शब्दस्य वाचकत्वं कल्प्येत तदभावे ऽपि यथोक्तेन न्यायेनानुमानत एव छोके शब्दा-नन्तरमर्थावगमसम्भवाद । स्यादेतदेवं यद्याप्तवाक्यश्रवणादे-वार्थबुद्धेर्जन्म स्यात् ।

जन्म तुल्यन्तु बुद्धीनामाप्तानाप्तिगिरां श्रुतौ । न चानाप्तोक्तिजाता धीर्लिङ्गादुत्पत्तुमहिति ॥ २३ ॥ य

स

न-

व-

क्तं

ोण

वत् च-

रधे

स्य

ते-

के

मा

रेत

पेत

ा-दे- श्वाब्दशक्तिरतः कल्प्या तदुत्पित्तप्रसिद्धये। ये त्वनाप्तोक्तितो बुद्धरनुत्पित्तं प्रचक्षते॥ २४॥ छिङ्गत्वं चाप्तवाक्यस्य तेषामेव तु दूषणम्। एतावानेव भेदः स्यादाप्तानाप्तिगिरां मम॥ २५॥ यत्रानाप्तिक्तिजातायाः प्रामाण्यं स्थाप्यते धियः। वक्तृदोषेण दुष्टत्वादाप्तोक्तेर्या तु जायते॥ २६॥ प्रामाण्यं स्थाप्यते तस्या वक्तृधीहेतुसम्भवात्। बुद्धिजन्मोभयत्रापि विद्यते ऽतो न दूषणम्॥ २७॥

अनन्यमनस्कानां स्तिमितान्तरात्मनां वक्तधीं विशेषं तस्य चाप्तानाप्तत्वमनाकलयतामेव यतः कुतिश्चिदुचरन्ति पदानि सहसैव संविद्मर्थगोचरामुत्पादयन्तीति सर्वजनीनमेतत् । न च तत्रानु-मानं सम्भवतीति शब्दानामेव वाचकत्वशक्तिरवश्यं कल्पनीया तेन नास्माकं किञ्चिद्द्षणम् । ये तु सर्वजनसिद्धमप्येतदपह्नु-सानुमानत्वमेव लौकिकवचसां सिङ्गरन्ते तेषामेव वेदामामा-ण्यमापद्यते । न हातदुत्पन्नाद्वाच्यार्थविज्ञानाच्छब्दस्याभिधाय-कत्वं कल्पयितुं शक्यते प्रागवान्विताभिधायित्वम् असिद्धत्वा-दन्वितमतीतेः । न हि शब्दश्रवणानन्तरं प्रयोज्यदद्धस्यान्वित-संविदुद्ये किञ्चन प्रमाणमस्ति यदन्वितार्थविष्यता शब्दस्य सिध्यत् ।

प्रमाणमनुमानञ्चेन्न तद्धेतोरदर्शनात् । अथ<sup>र</sup> प्रवृत्तिलिङ्गत्वं तन्नानैकान्तिका हि सा ॥२८॥

१ इयं कारिका द्वि॰ पुस्तके नास्ति।

२ अथ प्रवृत्तिर्ह्मुक्चेदित्युभय पु॰ पा॰।

स्यादेतद् अनुमानेन पयोज्यदृद्धस्यान्त्रितमतीतिर्वगम्यत-इति । तन्न अनुमानस्य लिङ्गादर्शनात् । ननु परित्रे लिङ्ग सा हि विशिष्टावगतिपूर्विका तामनुमापयतीति । तन्न अनैका-न्तिकत्वात्प्रदृत्तेः सा हि भवन्मते शक्तिकायामिव रजताथिनो विवकाग्रहणादीप सिद्धचीत। तेन गामानयेसत्र गोपातिपदिकेन द्वितीयया धातुना विधिमसयेन च चतुर्ष्वर्थेषु स्वरूपमात्रेणा-भिहितेषु अनिभिहिते ऽप्यन्वये ऽनन्वयाग्रहादेव प्रवित्तिसिद्धेर्ना-न्वितमतीतिः कल्पयितं शक्यते। यो हि रजतिमदिमिति पुरः-स्थितवस्तुगोचरां संविदमुदीयमानां साक्षात्कुर्वाणो ऽपि क्ल-प्रकारणातुपलब्ध्या ऽपहृतुसान्यत्रादृष्टमपि भेदाग्रहणस्य प्रदृ-त्तिहेतुत्वम् अदृष्टकल्पनाविशेषे ऽपि दोषसहितेन्द्रियादेरयथा-र्थज्ञानजनकत्वमवगसनुसार्यकलपयित्वा कलपयति स कथं क्ल-प्तपदित्ते हेतुभावभेदाग्रहणादिप सिध्यन्या प्रवत्त्या ऽनैकान्ति-क्या ऽन्वितसंविदं परस्यानुमाय तत्कारणत्वेन चान्यत्राक्लप्त-मीप शब्दस्य सामर्थ्यं कल्पयन्न लज्जते । यद्युच्यते भेदाग्रहण-निवन्धनस्य व्यवहारस्य विसंवादो भवति यथा तस्यैव शु-क्तिकायां रजतव्यवहारस्य न च गामानयेसादिषु विसंवादः समस्ति तस्मान्नाग्रहणनिवन्धन इति।तद्युक्तम् अग्रहणनिवन्ध-नस्यापि ज्वालैकत्वच्यवहारस्य उष्णजलव्यवहारस्य चाविसं-वाददर्शनात्। तथा

विधूमपावकाद्देशादूर्ध्व बाष्पं विलोकयन् । अग्निसत्ताभिमानेन प्रवृत्तो न विहन्यते ॥ २९॥

इदमपरमुदाहरणं यदेकस्मिन् देशे विधूमो ऽग्निरवस्थितः तस्य चोपारे वाष्पोद्रमो भवति तं च कश्चिद्धमं मत्वा ऽस्याध-सादग्निरस्तीसभिमन्यमानो अन्यर्थी तदाजिहीर्पया यतमानो ऽग्नि- त-

इं

11-

नो

तेन

Π-

र्ना-

₹:-

ल-

ह-

ग-

ल-

नेत-

**H**-

ण-

शु-

दः

ध-

सं-

तः ध-

मि-

प्रतिलम्भात्र विसंवादमुच्छति तदा तत्राग्रहणनिवन्धनस्यापि च्यवहारस्याविसंवादर्शनादनैकान्तिको व्यवहाराविसंवादो नान्वितज्ञानोत्पत्तिकल्पनायां कारणं (प्रमाणं) भवित्पर्ह-ति । तदपरिकल्पनाच नान्वितार्थत्वं शब्दस्य सिद्ध्यतीसपा-माण्यं वेदस्य वाक्यार्थं मति स्यात् । तदेवमन्वितज्ञानस्यासिद्ध-त्वात्सिद्धत्वे ऽपि तस्य शब्दशक्तिमन्तरेणैव वक्तृज्ञानानुमानद्वा-रेणात्मलाभसम्भवातः वाक्यजन्यत्वे ऽपि सिद्धार्थपरे विवव वाक्येषु पदावगतपदार्थसामर्थ्यमभावितत्वसम्भवाद्भवन्मते ता-वदममाणकं पदानामन्विताभिधायित्वमिति सिद्धम्। अस्मन्मते तु यद्यप्यग्रहणाधीनव्यवहारासंभवादनुमानत्वेन प्रामाण्यानङ्गी-कारात सिद्धार्थेष्वपि वाक्येषु शब्दानां श्रुतिष्टत्तत्वादिसादि-भिईतिभरन्विताभिधायित्वं निराकर्तुं न शक्यते तथा ऽपि दृष्टवाधात् कल्पनागीरवाच निरासः। कथं पुनः कल्पनागीरवम् एतावतीति हि शक्तिभवतो ऽन्विताभिधानमङ्गीकुर्वतः कल्पनीया पदानाम् आकाङ्क्षितयोग्यात्मकवाक्यभूतपद्मतीतञ्च यदर्था-न्तरं तेनान्वितं स्वार्थमभिद्धति पदानीति न चैवमध्याहृतैः संवरणादिभिद्वीरादेरनन्वयमसङ्गः तत्रापि भवन्मते संब्रियता-मिसादिकस्य पदस्यैवैकवाक्यभूतस्याध्याहाराद तत्र्वातपादितैः संवरणादिभिरन्वयसंभवात । एतावती च पदार्थानामपि कल्प-नीयैवोति न शब्दशक्तिकल्पनागौरवमस्माकमिति चेदुच्यते।

क्रुप्तमन्वितसामर्थ्यं पदार्थानां स्वभावतः । एकवाक्यतया तत्र कल्प्यं नियममात्रकम् ॥ ३०॥

१ सिद्धर्थपरेषु इति प्र॰ पु॰ पा॰।

33

अक्रुप्तमेव सामर्थ्य पदानामन्विते ऽर्थवत् । कल्प्यं स्वरूपक्लृप्तिश्च गुर्वी नियमकल्पनात् ॥३१॥

स

P

पदानां तावदर्थस्वरूपे शक्तिकल्पनमुभयोरिप पक्षयोर-विशिष्टम् । अभिहितान्वयपक्षे पदार्थानामन्वितमतिपादकत्व-सामर्थ्य क्लप्तमेव । नियममात्रमेकवाक्यतया कल्पीयतव्यम्। पदानान्त्वसन्ताक्लप्तमेवान्वितमसायकत्वं लघीय: तच कल्प्यं तच गरीयः दृष्टानुगुण्यं च प्रागेव समर्थितम् । यनु सन्निध्यपेक्षायोग्यत्वाविशेषे ऽपि ममाणान्तरावगतानामर्थानां नियतान्वयनिमित्तत्वं न दृष्टं शब्दावगतानाञ्च तत्कल्पने शक्तित्रयकल्पनिष्युक्तं तत्सित्रिधिमात्रस्याङ्गतानङ्गीकारात्परि-हृतम् । स्वाभिधायकपदैकवाक्यभूतपदान्तराधीनो हि सन्निधिः पदार्थानां नियतैकान्वितवोधने ऽङ्गं न चासौ प्रमाणान्तरावगते-ष्वस्तीति न तत्र नियतैकवाक्यार्थावगतिः । यत एव चैकवाक्य-भूतपदान्तराधीन एवासन्निधिः पदार्थानामन्वितवोधने ऽङ्गं न सन्निधिमात्रम् अत एवापरिपूर्णेषु विश्वजिदादिवाक्येष्वाकाङ्कित-स्यार्थस्य शाब्दसन्निध्यर्थे शब्दस्यैव कल्पनाच्छ्रतार्थापत्तेः शब्दगोचरत्वसिद्धिः। तथा चातिदिष्टेषु मन्त्रादिषु पाकृते Sग्न्यादिपदे Sर्थलोपान्निट्ते निर्वापादिषु सूर्यादिपदाध्याहारा-दृहिसिद्धिः । अन्यथा ऽसौ न स्यादिसास्तां तावत् । यद्यपि पदानां पदार्थानां चोभयेषामपि सामर्थ्यमपूर्वमेव कल्पयितव्यं तथा ऽपि पदार्थानामेव कल्पयितुं युक्तं न पदानाम्। तथा हि यत्र तावदेकं पदमेकश्च पदार्थः तत्रान्विताभिधानपक्षे पदस्य है शक्ती कल्प्ये अभिहितान्वयपक्षे ऽपि पदस्यैका पदार्थस्य चैकेति द्वे एवेति तुल्यम् । यत्राप्येकशब्दस्यानेके ऽर्था वाच्याः यथा ऽक्षशब्दस्य विदेवनादित्रयं तत्राप्यन्विताभिधायित्वं प्र- वं

नु गं

ने

ť-

1:

ते-

प-

न

त-

तेः

न्ते

11-

पि

व्यं

हि

द्वे

स्य

पाः

म-

सर्थं शब्दस्य शक्तिद्वयकल्पनात् पद् शक्तयः अभिहितान्वये su शब्दस्य प्रत्यथमेकैकशक्तिकल्पनात्तिसः पदार्थानाञ्च त्रयाणां तिस्र इति पडेवेति तुल्यमेव।यत्र तु बहवः शब्दा एक-स्यार्थस्य वाचका यथा पाणिकरहस्तराब्दास्तत्रान्विताभिधानपक्षे मीतशब्दं शक्तिद्वयकल्पनात पद् शक्तयः स्युः अभिहितान्वयपक्षे तु त्रयाणां शब्दानामर्थस्य चैकैकशक्तिकल्पनाचतस्र इति लाघवम् । एवं चतुःपञ्चपडादिषु शक्तयुपचयो दर्शायतव्यः। चतुर्षु त्रयाधिक्यं पञ्चसु चतुष्काधिक्यं षट्सु पञ्चकाधिक्य-मित्यूहनीयम् । शक्तिकल्पनातुल्यत्वे ऽपि चानन्तर्यात्पदार्थनामेव वाक्यार्थनिमित्तत्वं युक्तं न पदानामित्युक्तम् । तस्माद्भिहिता-न्वय एव ज्यायान् । तथा च सूत्रकारः अर्थस्य तिज्ञिमित्त-त्वादिति व्यक्तमेव पदार्थानामित्तकत्वं वाक्यार्थस्य दर्शयित । भाष्यकारो Sपि हि अमूनि पदानि स्व स्वमर्थमभिधाय निष्ट-त्तव्यापाराणि अथेदानीं पदार्था अभिहिताः सन्तो वाक्यार्थ-मववोधयन्तीसाह । यत्त्वस्य व्याख्यानं क्रियते व्यतिषक्ताभि-धायि पदं न व्यतिषङ्गाभिधायि व्यतिषक्ततो ऽवगतेव्यतिष-इस्येति । तस्य तावद्यमर्थः यथैवाक्तसा शब्देनाभिधीयमानया सह पतीयमाना व्यक्तिः शब्दजपतीतिगोचरा ऽप्याक्रति-गम्येत्युच्यते तत्र आकृतिमसयो हि व्यक्तिमसयस्य निमिना-मिति न हि तत्राकृतिमात्रं शब्देनावगम्यते तथा व्यक्तिरपीति युक्तम् । केवलाया जातेः प्रसेतुमशक्यत्वात् । स्वभावः खल्व-सावाकृतेयद्सौ नान्तरेण व्यक्ति पतीतिमारोढुं क्षमते रूपं हि सा व्यक्तेः न च रूपिशुन्या रूपे बुद्धिरस्ति । यदि स्यात् रूपितैव न स्यात् । तस्मात्सह व्यक्तयैव जातिः प्रतीयते अथ चाकृति-मसयो व्यक्तिप्रसयस्य निमित्तमित्युच्यते । तत्कस्य हेतोः शब्दो हि स्वशक्तया जातिमेवाभिधत्ते तस्यास्तु व्यक्तिमन्तरेण प्रसायित्वम्याव्यक्तिमिष प्रसाययित । तेन स्वाभाविकं शब्दस्याकृतिप्रसायकत्वम् । तिन्निमित्तं तु व्यक्तिप्रसायकत्वमिति आकृतिप्रसयो व्यक्तिप्रसयस्य निमित्तिमित्युच्यते न तु
शब्देन प्रथममवगता ऽऽकृतिः पश्चाद्यक्तिभववोधयतीति । तथा
ऽिन्वताभिधायिना शब्देनान्वयमन्तरेणान्वितस्य बोधयितुमशक्यत्वात् अन्वयो ऽववोध्यमानः पदार्थनिमित्तक इत्युच्यते ।
भाष्ये च पदार्थशब्देनान्वित इत्युच्यते वाक्यार्थशब्देनान्वयः
पदार्था वाक्यार्थमवदोधयन्ति अन्विता अन्वयमववोधयन्तीसर्थः । औन्वतप्रतिपादकत्विनिमित्तमन्वयप्रतिपादकत्विमिति
याविदिति ।

सेयं क्लिप्टेन मार्गेण ग्रन्थन्याख्या न शोभते ।
पदार्थानां हि वाक्यार्थे स्पष्टोक्ता ऽत्र निमित्तता ॥३२॥
यद्यन्विताभिधायित्वं पदानां युक्तिभिर्देढम् ।
क्लिप्टेनापि प्रकारेण ग्रन्थन्याख्या ततो भवेत् ॥३३॥
पदेरभिहिताः स्वार्था वाक्यार्थस्यावबोधकाः ।
प्रसाधिता यदा युक्त्या तदा नैषोपपद्यते ॥ ३४॥
अन्वितप्रतिपत्तेश्च निमित्तं पूर्वपिक्षणा ।
आक्षिप्तं तेन तन्मूलं भाष्येणानेन कथ्यते ॥ ३५॥
अभ्युपेत्यान्विते मूलं यदि स्यात्पूर्वपिक्षणा ।
आक्षिप्तमन्वये मूलं समाधीयेत तत्त्वतः ॥ ३६॥
न त्वेतदस्ति तेनेदं न्याख्यानं नोपपद्यते ।
यत्तु न्यक्तिवादित्युक्तं तदयुक्तं न शन्दतः ॥ ३७॥

व्यक्तिप्रतीतिरस्माकं जातिरेव तु शब्दतः । प्रथमावगता पश्चाद्वचाक्तं यां काञ्चिदाक्षिपेत् ॥३८॥

1-

तु

था

म-

1

यः श-

ति

३ २॥

3 311

11

11

11

जासिभिधायी हि शब्दः तामेव वोधयित न व्यक्ति तत्रासमर्थत्वात । असमर्थाच कार्योत्पत्तावीतप्रसङ्गात । जासवगतेरिष असमर्थादेवोत्पत्तिसंभवात । अथ व्यक्ताविप शब्दस्य
सामर्थ्यमस्तीत्युच्यते तींह सा ऽप्यभिधया स्यात । यदि तु
यत्र स्वाभाविकी शक्तिस्तद्भिधेयं जातिश्च तथा तद्भिधायकत्विनिमित्ता च व्यक्तौ शक्तिरिस्त ततो नासाविभिधेयेत्युच्यते
तद्युक्तं प्रमाणाभावात । यदि तस्यार्थद्वये ऽपि शक्तिद्वयं
शब्दस्य किल्पतं ततः केन प्रमाणेनायमवान्तरिवभागो ऽवगस्यते स्वाभाविकयाकृतौ शक्तिव्यक्तौ तु तिन्नवन्थनेति ।

अथ न व्यक्ती शब्दस्य शक्तिः किन्तु जातावेव सा तु शब्देनैव मतीयमाना वस्तुस्वभावाद्यक्तया सह मतीयतइत्युच्यते तन्न व्यक्तिमतीतेः कारणाभावात् । अमतीयमानया च तया सह जातेः मसेतुमशक्यत्वात् । कथं व्यक्तिमतीतेः कारणं नास्ती-त्युच्यते शब्दस्याशक्तत्वेनाकारणत्वात् । जातिमतीतेश्च ततः पूर्वमनिष्पन्नत्वेन तत्कारणत्वायोगात् । तेन पूर्वावगतिर्जातेर-जीर्कतव्या । नन्वसौ न केवला मसेतुं शक्यते एवन्तिश्चस्याः अमतीतिः मसज्ज्येत । व्यक्तिस्तावत्मसायकाभावान्न मतीयते तस्यां चामतीयमानायां न तया सह जातिः मसेतुं शक्यते केवला च न मतीयतइसम्तीतिरेव जातेः स्यादिति । तस्माज्जा-तिरेव शब्दात्मतीयतइसङ्गीकर्तव्यम् ।

रूपिशून्या च रूपेषु बुद्धिरस्येव तद्यथा । हिमवर्तिनि हेमन्ते शैत्यसंवित्त्वगिन्द्रियात् ॥ ३९॥ 600

तथा गन्धवति द्रव्ये नासाग्रमधिरोहति ।

न द्रव्ये जायते संविद्गन्धएव तु जायते ॥ ४०॥

तस्माज्जात्यभिधायित्वाच्छब्दस्तामेव बोधयेत् ।

सा तु शब्देन विज्ञाता पश्चाद्यक्ति प्रबोधयेत् ॥४१॥

१ अ

सं

७ प्र

द स

णी

भवतु वा जातिमात्राभिधानशक्तेनापि शब्देनापर्यवसाना-देवावगम्यमाना व्यक्तिन पृथक् शब्दशक्ति प्रकल्पयतीति । न त्विह तथा पृथक्शक्तिमन्तरेणान्वयमतीससंभवात । जातिहि व्यक्तरथीन्तरक्षा युक्तं यत्तस्यामभिधीयमानायामपि न व्यक्ति-र्भिधामनुपविश्वतीति । न हि व्यक्तिमत्तेव जाते रूपं येना-भिधेयानुमवेशाद्यक्तेरप्यभिधेयत्वं स्यात् । अन्वितस्य चान्वय-वत्तैव रूपमिति तस्मित्रभिधीयमाने अन्वयस्याभिधानानुप्रवेशः स्यादेव । ततस्तत्रापि शक्तिः कल्पनीया । अथान्वितशब्देन पदार्थानां स्वरूपमुपलक्ष्यते तचानभिधाय अन्वयमभिधातुं शक्यतइत्युच्यते न तींह शब्देनान्वयमतीतिसिद्धिः। न हि जातिवद्यक्तिमन्वयमन्तरेण पदार्थस्वरूपमनिरूप्यं येन तदपर्य-वसानाच्छब्देन प्रसाय्येत । ननु यथा जातिर्न क चिदपि व्यक्तिविकला ऽवगता तथा पदार्था अपि न व्यतिषङ्गविकलाः क चिद्प्युपलभ्यन्ते अन्ततो ऽस्सर्थेनापि सर्वत्र सर्वपदार्था-नामन्वितत्वम् । तस्याप्यपयवसानादेव सिद्धेर्नाभिधेयत्वमिति । ससम् अन्वयमात्रमपर्यवसानाद्गम्यते तद्विशेषस्तु नान्तरेणाभि-थानं शाब्दीं पतीतिमारोहति तस्माद्निवताभिधायित्वे शब्दस्य शक्तिकल्पनागौरवात्स्वरूपमात्रमभिधेयम्। कथं तर्दिभाष्यकारेण मातिपदिकादुचरन्ती द्वितीयाविभक्तिः मातिपदिकार्थी विशेषक इसाहेति प्रसयस्यान्विताभिधायित्वमुच्यते । भवन्मते वा कथं सर्वशब्दानामन्विताभिधायित्वे सति विशेषेण तत्प्रसयस्य ॥ श्रीः ॥

## विज्ञिप्तः।

911

त:

न उं हैं ने पि

T: f-

म-य ण क थं

य

| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -0-                                                                                                      |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | अस्यां चौखम्वा-संस्कृतग्रन्थमालायां प्रतिमासं पृष्ठशतके सुन्दरैः                                         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | सीसकाक्षरैरुत्तमेषु पत्तेषु एकः स्तवको मुद्रियत्वा प्रकाश्यते                                            |  |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | र एकस्मिन् स्तवके एक एव प्रन्थो मुद्यते।                                                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ३ प्राचीना दुर्छभाश्चाऽमुद्रिता मीमांसावेदान्तादिद्शन,ज्याकर-                                            |  |  |
| The state of the s | ण,धर्मशास्त्र,साहित्य, पुराणादिग्रन्था पवात्र सुपरिष्कृत्य मुद्यन्ते                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ४ काशिकराजकीयप्रधानसंस्कृतपाठालयाऽध्यापकाः पण्डिता अन्ये                                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | च शास्त्रदृष्यो विद्वांसः एतत्परिशोधनादिकार्यकारिणो भवन्ति।                                              |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul><li>भारतवर्षीयै, ईह्मदेशीयैः, सिंहलद्वीपवासिभिश्च एतद्श्राहकेदेंग</li></ul>                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | वार्षिकमग्रिमं मृल्यम मुद्राः ७ आणकाः ८।                                                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ६ कालान्तरे प्रतिस्तवकं ", " १ " •                                                                       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ७ प्रापणब्ययः पृथम् नास्ति ।                                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | प्साम्प्रतं मुद्यमाणा प्रन्थाः- मुद्रिताः स्तवकाः                                                        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (१) संस्काररत्नमाला । गोपीनाथभद्दकृता (संस्कारः) २<br>(१) शब्दकौस्तभः। भद्दोजिदीक्षितकृतः (ब्याकरणम्) १० |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (भ) क्लोकवार्तिकम् । भट्टकुमारिलविराचितम्<br>पार्थसारिथिमिश्रकृत-न्याय्रत्नाकराख्यया े (मीमांसा) १०      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | व्याख्यया सहितम् सम्पूर्णम्।                                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (v) भाष्योपबंहितं तन्वत्रयम् विशिष्टाद्वेत-                                                              |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | दर्शनप्रकरणम् श्रीमल्लोकाचार्यप्रणीतम् (वेदान्तः) २ श्रीनारायणतीर्थं विर्चित भादृभाषा प्रकारा            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | अनिरायणताथ विराचित मिर्द्यमाण अकार्य । सिम्पूर्णम्                                                       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (') करणप्रकाशः । श्रीव्रह्मदेवविरचितः सम्पूर्णः (ज्योतिषः) १                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | भाद्विन्तामणिः महामहोपाध्याय (मीमांसा) २                                                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | श्रा गागाभद्र विरचितः                                                                                    |  |  |
| (*) न्यायरत्नमाला-श्रीपार्थसारिधमिश्रविरचिता (मीमांसा) १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ध अंग्रे मुद्रणीयत्वेनाभीष्सितौ ग्रन्थौ —                                                                |  |  |
| न्यायमकरन्दः । श्रीमदानन्द्वोधभट्टारकाचार्यप्र- (वंदान्त) णीतः आचार्यचित्सुखमुनिविरचित व्याख्यासहितः (यन्त्रस्थः)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | विधिरसायनम् । अप्पयदीक्षितकृतम् (मीमांसा)                                                                |  |  |
| La Contraction                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | एतदन्यानि कानि चित्पुस्तकानि अपेक्ष्यन्ते चेदस्मत्कार्यालय-                                              |  |  |
| अस्तकानां महिता गहती मनी आणकाध सप्रध्य द्रष्ट्रव्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                          |  |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | कार्याध्यत्तः-हारदासगुप्तः,                                                                              |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | चालम्बा-सस्कृतपुस्तक।लपस्य                                                                               |  |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | बनारस सिटी।                                                                                              |  |  |

#### SANSKRIT SERIES, BENARES. THE CHOWKHAMBA

consists of very rare and valual This Monthly Magazine ancient Sanskrit works on Vedic Literature, Hindu Philosophy different sciences, general literature and Purânas &c, that have never been published before. The monthly issue of this Magazine dealing with one subject contains 100 pages of Demy octavo size printed neatly in beautiful types on good thick paper, after being carefully corrected by the learned and experienced men, as well by the Pandits of the Government Sanskrit College, Benares.

works included in the Magazine hitherto issued

| The works included in the Magazine hitherto issued and those |                                         |  |  |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|--|
| in course of preparation for pub                             | lication are as follows:                |  |  |
| Names of Books,                                              | Fasciculus ready for Sal                |  |  |
| 1. Sanskâraratnamâlâ,                                        | ) · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |  |  |
| by Gopînâtha Bhatta.                                         | (Sanskâra) 2:                           |  |  |
| 2. Sabdakaustubha,                                           |                                         |  |  |
| by Bhattoji Dîkshita.                                        | (Vyâkarana) 10.                         |  |  |
| 3. Sloka Vartika of Kumarila                                 |                                         |  |  |
| Bhatta together with the                                     |                                         |  |  |
| Commentary called Nyâya-                                     | (Mîmânsâ)                               |  |  |
| ratnâkara, by Pârthasârathi<br>Miśra (Complete)              |                                         |  |  |
| The Wedents T.                                               |                                         |  |  |
| 4. The Vedanta-Tatwatraya of                                 | Sri Lokacharyya                         |  |  |
| along with Bhatta Bhasha I<br>Narayana Tirtha (Complete)     | Prakasha of Sri (Vedanta). 2.           |  |  |
| Karana Probach to D                                          |                                         |  |  |
| 6. Bhatta Chintagas il 6.                                    | eva, (Complete) (Jyotisha) 1.           |  |  |
| o. Dhatta Chintamanin of Gaga .                              | Bhatta. (Mimansa) 2.                    |  |  |
| 7. Nyaya Katha Mala of Sri Par                               | thasarathi Misra (Mimansa) I            |  |  |
| b. Lydyd Makarand of Sri Anar                                | d Rodh Dhate 1 ) (Tt. Janta)            |  |  |
| John William Cations DV                                      | Chit Sukh Muny / (In Print)             |  |  |
| 9. Vidhirasâyana of Appaya Dî                                | kshita. (Mimansa) (in preparation       |  |  |
| FOR INDIA BI                                                 | JRMA & CEYLON.                          |  |  |
| Annual subscription (in                                      | KMA & CEYLON,                           |  |  |
| Single copy (III                                             | advance) Rs. 7 8 0                      |  |  |
| FOR FORFIC                                                   | " I O O                                 |  |  |
| TOK FOREIG                                                   | N COUNTRIES."                           |  |  |
| Annual subscription (in                                      | £. s. d.                                |  |  |
| Single copy (in                                              | advance) 0 15 0                         |  |  |
|                                                              | 0 1 9                                   |  |  |
| To be had from :-                                            | Postage free.                           |  |  |
| H. D. GUPTA, Secretary                                       |                                         |  |  |
| LI. D. GUPTA Socretain                                       |                                         |  |  |

e Chowkhamba Sanskrit Bk. Depoli BENARES CITY

No. 29.]

[ Price Rupee one.



THE

# CHOWKHAMBÂ SANSKRIT SERIES

A

COLLECTION OF RARE & EXTRAORDINAR

SCHECKED 1973
Initial 242 and 1997

न्यायरलमान

## श्रीपार्थसार्थिमश्रविरचिता NYÂYARATNAMÂLÂ

BY

Pandit S'ri Partha S'arthi Misra edited by

Mahamahopadhyaya Pandit Gangadhar Shastri

Professor, Government Sanskrit-College, Benares.

FASCICULAS II

PUBLISHED AND SOLD BY THE SECRETARY,

CHOWKHAMBÂ SANSKRIT BOOK-DEPÔT: BENARES.

AGENT:-OTTO HARRASSOWITZ, LEIPZIG:

PRINTED BY FREEMAN & CO. LTD. AT THE TARA PRINTING WORKS,
BENARES.

1900.

REGISTERED ACCORDING TO ACT XXV. OF 1867

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

valually Osophy at hav

agazine ivo size r beine

well as ares.

or Sall

0.

10,

I. 2.

I. nta) nt) ration

, 0

, d.

g. free.

Depoli

### श्रीः।

आनन्दवनविद्योतिसुमनोभिः सुसंस्कृता । सुवर्णाऽङ्कितभव्याभशतपत्त्रपरिष्कृता ॥ १ ॥ चौलम्बा-संस्कृतग्रन्थमाला मञ्जुलद्शाना । रसिकालिकुलं कुर्यादमन्दामोदमोहितम् ॥ २ ॥ स्तवकः२९कथ्यते तेन ग्रन्थानुगुण्याच्छब्दान्तराणां स्वरूपमात्राभि-धायित्वं प्रस्यस्य त्वन्विताभिधायित्वमिति व्यवस्थाप्यम् । यद्वा अनेनापि अन्विताभिधायित्वं प्रत्ययस्य नोच्यते किन्तिः । प्रस्येन स्वार्थो ऽभिधीयमानः प्रथमावगतप्रकृत्यर्थानुरक्त एवा-वगम्यतइति तत्रान्वयव्यतिरेकाभ्यां प्रकृतेः प्रस्यस्य च स्वे स्वे ऽर्थे अनुरागांशे च प्रकृतिप्रस्यसमभिव्याहारस्यैव पदार्था-न्तरानुरागनिमित्तत्वं विविच्यते। यथा ग्रहणस्मरणात्मिन प्रस्मि-ज्ञाने ग्रहणांशस्येन्द्रियनिमित्तत्वं स्मरणांशस्य च संस्कारिनिम-त्वं यथा च वस्त्वन्तराभावविशिष्टे वस्त्वन्तरे गृह्यमाणे विशे-ष्यस्य भावांशस्य प्रसक्षादिविषयत्वं विशेषणस्य चाभावांश-स्याभावविषयत्वं विविच्यते तथा ऽत्राप्यनुरागांशस्य प्रकृति-प्रस्यसमिभव्याहारादेव प्रतीतिसिद्धेन प्रस्यस्य तदिभधायक-त्वं स तु स्वार्थमेवाभिधत्ते। आह च

"प्रकृतिपसयो ब्रूतः प्रस्थार्थं सहेति यत्।
भेदेनैवाभिधाने ऽपि प्राधान्येन तदुच्यते॥
पाकं हि पचिरेवाह कर्तारं प्रस्थो ऽप्यकः।
पाकयुक्तः पुनः कर्ता वाच्यो नैकस्य कस्य चिदि"ति॥
मत्वर्थीयास्तु विशिष्टमेवाभिद्धति। न हि तेषां वाच्यान्तरं निरूप्यते। हिरण्यमालिन ऋत्विज इसत्र विशेषणभूता
हिरण्यमाला तावत् प्रकृसैवाभिहिता ऋत्विजो ऽपि हि विशेप्याः स्वपदेनैव मत्वर्थायः किमभिद्ध्यादन्यद्विशिष्टात्। तदसौ विशिष्टाभिधाय्येव। अन्येषामपि तु येषां युगपदनेकार्थाभिधायित्वं विभक्तेरिव लिङ्गसंख्याकारकाणां तेषामप्यन्विताभिधायित्वम् एतच्च सर्वमङ्गनिर्णये एव वक्ष्याम इति।
इतरेषां तु शब्दानां स्वार्थरूपमेवाभिधेयमन्वितरूपस्तु वाक्यार्थः पदार्थगम्य इति। अत एव वाक्यार्थो लाक्षणिक इति

मीमांसकाः । अभिहितार्थसम्बन्धादभिगम्यमानत्वात । नन्व-विनाभावनिमित्ता लक्षणा न च पदार्था वाक्यार्थविशेषणावि-नाभूता इति स कथं लक्ष्यते नावश्यमविनाभावनिमित्तेव लक्ष-णा एकवाक्यता ऽपि तत्र निमित्तम् । अत एवाससप्यविना-भावे त्रीहीनवहन्तीसत्र द्श्रीपूर्णमासैकवाक्यतया तत्साधनत्वल-क्षणोपपत्तिः। एकवाक्यता च क चित्मसक्षा यथा सोमेन यजे-तेति। क चित्मकरणाद्यनुमेया यथा द्श्रीपूर्णमासाभ्यां यजेत समिधो यजतीसनयोः समिदुपेता द्श्रीपूर्णमासभावना कर्तव्ये-सेवंक्षपकवाक्यता कल्प्यते एवमन्यत्रापि द्रष्ट्व्यम् ॥

तस्मान्न वाक्यं न पदानि साक्षा-

द्वाक्यार्थबुद्धं जनयन्ति किन्तु । पदस्वरूपाभिहितैः पदार्थैः

संलक्ष्यते ऽसाविति सिद्धमेतत् ॥४२॥ पार्थसाराथिमिश्रेण निर्णयो ऽभिहितान्वये ॥ यथागमं यथाप्रज्ञं वार्तिकोक्तः प्रदर्शितः ॥४३॥ न्व-वि-

**N**-

ना-

ल-

जे-

जेत

ज्ये-

दृष्टचा वार्तिककारस्य विशेषः काम्यनित्ययोः।
अङ्गसाकल्यवैकल्यलक्षणः प्रतिपाद्यते॥ १॥
के चित्किल नास्येव निसकाम्ययोर्वेषम्यमुभयत्रापि सकलाङ्गोपसंहारादिति मन्यन्ते। एकदेशिभिश्च कैश्चिदनतिप्रयत्नेव दुर्वलहेत्वभिधानात्तेषामेव प्रसरः स्थिरीकृतः॥
अस्योषानित्रासेन सम्मान न्यापः प्रदर्शने।

उभयेषान्निरासेन सम्यङ् न्यायः प्रदर्श्यते । येन सिध्येत स्फुटो भेदः कर्मणोः काम्यनित्ययोः॥२॥ तत्र पूर्वपक्षः ।

अधिकारो हि सर्वत्र विनियोगानुसारतः। अन्यथा ह्यनिवार्यो स्याच्छूद्रादेरप्यधिक्रिया ॥३॥

सर्वत्र न केवलं काम्ये ऽपि तु निसे ऽपीसर्थः। यस्मिन्
कर्मणि यदङ्गजातं श्रुसादिभिः स्मृता ऽऽचारेण वचननामधेयचोदनालिङ्गनिमित्तातिदेशेन च प्रापितं तदुपसंहारशिक्तयुक्तस्यैव तत्राधिकार इति तिर्यगधिकरणे स्थापितम्। सामग्न्यधीनत्वात्फलिखेरितिकर्तव्यतायुक्तस्येव च करणस्य तन्त्वात्। समुचितानामङ्गानामुपसंग्रहणादन्यथा ह्यष्टिविधदोषनिदानिकरूपापत्तेः। विकल्पितस्य चाननुष्ठेयत्वात् कुतो यथाशिक्त प्रयोगसिद्धिः। यदि च कतिपयाङ्गोपसंहारे ऽपि फलिसिद्धः स्यात्
काम्ये ऽपि स्याद्विशेषात्। ननु यावज्जीवादिवाक्येषु निमित्तश्रुसा तस्मिन् सत्यवश्यकर्तव्यत्वावगमादकरणे च तद्विरोधात्तस्रलेनाङ्गहीनस्यापि फलसाधनत्वावगमात् तथैवानुष्ठीयते।
काम्ये त्वेवं विरोधाभावात्सर्वाङ्गोपसंहारेणानुष्ठानमिति चेत्र।
निमित्तवशाद्प्यवश्यकर्तव्यत्वमधिकारिण एव सर्वशक्तियुक्तश्राधिकारी नान्यः। निमित्तवाक्ये सर्वेषामधिकारावगमात्त्व-

नुसारेणाङ्गोपसंहारः । यो यावन्त्युपसंहर्तु समर्थस्तस्य ताव-द्विरेव फलिसिद्धिरिति यद्युच्येत तर्ग्हं काम्ये ऽपि स्वर्गकाम-मात्रस्याधिकारावगतेस्त्येवानुष्ठानप्रसङ्गः । यदि च निमित्त-बलेनाङ्गसंकोचः स्यात्ततः शूद्रस्यानाहिताग्रेराहिताग्रीनां च विद्याविरहिणां तद्यतिरिक्ताङ्गानुष्ठानशक्तिशालिनामप्यधिकारः स्यात्। तस्मात्सर्वाङ्गशक्तिराधिकारिविशेषणामिति। अत एव पञ्च-माध्यायात्परमधिकारिनक्ष्पणं शक्त्यपेक्षत्वाद्धिकारस्य। शक्तेश्व शाक्यानुष्ठियाधीननिक्ष्पणत्वात्तस्य चाध्यायपञ्चकेनावधार-णात्। तदुक्तं कार्ये ज्ञाते ऽधिकारः स्यादिति। एतेन ज्ञाप्य-ज्ञापकभावं सम्बन्धं निराक्तस्यावसरलक्षणमधिकारलक्षणस्याच-क्षाणा निरस्ता वेदितव्याः। तदुभयत्रापि सर्वाङ्गोपसंहार इति।

के चित्तु विषयीभावः करणीभावपूर्वकः । काम्ये तेनाङ्गसाकल्यमाहुर्नित्ये विपर्ययम् ॥४॥

कार्यक्षं तावदपूर्वं प्रधानवाक्यार्थ इति स्थितं तच्च कुत-धीनात्मलाभं कृतिश्चेवंविधेषु पुरुषप्रयत्न एव स च चेतनं कर्ता-रमपेक्षते तस्य च कर्तृत्वमधिकारापेक्षम् । यो हि मदर्थमिदं कर्माहमत्र स्वामीति विजानाति स तदनुतिष्ठति नान्यः । स चाधिकृत इत्युच्यते । अधिकारश्चेवंविधेषु नियोज्यतापेक्षः । तद्धि कर्म तस्य स्वं भवित यद्यस्य कार्यं साधयित तेन मेमेदं कार्यमिसेवं कार्यमपेक्ष्य तत्साधने कर्मणि पुरुषस्याधिकारा-वगमः यश्च कार्यं स्वकीयत्वेन बुध्यते स नियोज्यः न चापूर्वं कार्यं सुखदुःखपरिहारवत्कस्य चिदिच्छागोचरः । यतः प्रमा-णान्तरेणैव तद्धिनः कार्यत्वावगमात् तत्साधने कर्मण्यधिकारः स्यात् । अतो वचनेनैवास्येदं कार्यमिति प्रतिपादियत्व्यम् । तदेवं नियोज्यापेक्षं कार्यं स चानुपादेयविशेषणविशिष्टः । तच्चं फळीनिमित्तभेदेन द्विविधं तत्र फलमनुत्पन्नं न स्वक्ष्पेण विशेन

पणीभवितुमईतीति स्वकामनामुखेन नियोज्यं विक्षिनिष्टि । फलकामश्च स उच्यते यः फलमात्मनः साधियत्मिच्छति स च तदेव कार्यं बुध्यते यत्स्वकामानुगुणमिति । निन्वपूर्वस्य फलं प्रति जनकत्वनान्वये विशेषणतापत्त्या नियोग एव मधानं वाक्यार्थ इति सिद्धान्तासिद्धिरियत आह। नियोगस्येति । मधान-स्यापि नियोगस्य स्वसिद्धचर्थो यः फलकामनाविशिष्टनियोज्येन सम्बन्धस्तदर्थं फलानुकूल्यमास्थेयं स्वीकार्यमिसर्थः।] नियोज्यस्य<sup>9</sup> फलानुक्रल्यं मधानस्यापि स्वसिद्धचर्थविशिष्टीनयोज्यसंवन्धार्थ-मास्थेयम् । तच कार्ये प्रयत्नसम्पाद्यं प्रयतस्यानविच्छन्नस्या-निरूपणात्तदवच्छेदकमपेक्षते । अवच्छेदकश्च प्रायेण भावार्थः तस्यैव स्वरूपेण तत्संवन्धित्वात् । न खल्वलब्धपाकादिभावा-र्थविषयः मयत्नो लोके दृश्यते । कृचिच शब्दवशेन द्रव्यदेवता-संवन्धादिभीवार्थनिर्वाहितप्रयत्नसंवन्धो ऽवच्छेदको भवति । तदेवं कार्यस्य कुसवच्छित्रत्वात्क्रतेश्च भावार्थाद्यवच्छेदकमन्तरे-णामतीतेः कृतिप्रणाडिकया कार्यस्य भवति भावार्थादिरवच्छे-द्कः । अवच्छेदकश्च। विषयइत्युच्यते मतीसनुवन्धो हि विषयः। अनवच्छिन्नं च कार्यं मसेतुमशक्यीमीत तद्वच्छेद्कं तत्मतीसनु-विनिधतया भवति विषयः सच भावार्थः कामानुगुणस्य कार्यस्य विषयाभावात पुरस्कृतकामापायभावः शक्यो ऽभिगन्तुमित्युपा-यत्वेनैव रूपेण विषयीभवति । तदुपायता च निखिलाङ्गग्रामसंपा-दितोपकारस्येसङ्गानुषङ्गव्यतिक्रमे समसाङ्गजन्याङ्गोपकारस्या-सम्पत्तेरुपायत्वाभावे विषयत्वाभावाद्विषयिणो ऽपि कार्यस्याम-तीर्तन तद्धलेन हीनाङ्गकमीनुष्ठानं भवेत् । निसे तु नायं प्रकारः संभवति। न हि तत्र फलकामा नियोज्यः येनानुपायं कार्य कार्य-

व-

**U**-

त-

च

₹:

ਬ-

श्च (र-

य-

ਚ-

य-

र्श-

मेदं

स

: 1

मेदं

रा-पूर्व

मा-

तः

Į I

शे-

<sup>ि ]</sup> एतचिन्हस्थः पाट उभयपुस्तक्रयानीस्ति १ नियोगस्येति म पु. पा.

तया न बुध्येत।सिद्धविशेषणविशिष्टस्तु भावार्थाविच्छन्नमेव कार्य प्रथममवगच्छति प्रतीतसविषयकार्यस्तु कृति विना कार्याभा-वात्कृतेश्चाकरणिकाया असंभवात करणयपेक्षमाणः सन्निहि-तस्य भावार्थस्य विषयीभूतस्य करणतामुपकल्ययाति । कथं पुनः कृतिनिर्वर्स एव भावार्थस्ताम्प्रति करणामिति चेत् तद्व-च्छित्रायास्तस्यास्तदपूर्वविशेषक्वतित्वात्तथाविधस्य च लोके कर-णत्वप्रसिद्धेः।तथा हियथा च्छेत्तुरुद्यमननिपातनलक्षणया ऋियया परशुर्व्याप्यमानो ऽपि तामेव पति करणं तद्विपयायास्तस्या द्वै-धीभावफलत्वात् । न हि लोष्टविषये उद्यमननिपातने द्वैधीभावं फलतः । एवं यद्यपि कुसा भावार्थो व्याप्यते तथा ऽप्यपूर्व-विशेषक्रीतत्वं तस्यासाद्विषयत्वाधीनमिति युक्त एव करणभावो भावार्थस्य । अपूर्वस्य तुद्देश्यत्वात् कार्यत्वम् । तदेवं नित्रे विषयीभूतस्य भावार्थस्य पश्चात्करणत्वीमतिकर्तव्यतासाहिसं च तस्य मतीयतंइति नाङ्गलोपे ऽपि विषयाभावस्ततश्च विषया-धीनमतीतेः कार्यस्य विषयाविलये ऽविलयात्तत्साधने कर्मण्य-धिकारमतीतेस्तद्वलेन हीनाङ्गकमपि कमानुष्ठापयाति नियोगो वैकृतइव प्रसाम्नातपतिषिद्धल्यार्थाङ्गव्यतिरिक्ताङ्गानुष्टानिपति सिद्धः काम्यनिसविशेषः । तदेतदापातकल्याणं सूक्ष्मन्याय-हष्ट्या निपुणं निरूप्यमाणमारकूटायते । कथम्

फलस्य विष्रकृष्टत्वादपूर्वानाभिधानतः । तत्प्राधान्यप्रहाण्या<sup>९</sup> च विष्यत्वोपपात्तितः ॥ ५ ॥ समप्रधानभावेन स्वरूपस्यानपायतः । अप्रयोजकभावेन जातेष्टौ च प्रसङ्गतः ॥ ६ ॥

१ प्रहाणेनोति द्वि. पु. पा.

#### न्यायरलयालायाम्।

T-

ह-

थं

व-

₹-

या

दे-

वं

र्व-

वो

ासे

सं

11-

य-

गो

ति

य-

१०७

विश्रकृष्टं हि पदान्तरोपात्तं फलं भावार्थस्य सन्निकृष्टन्त स्वपदोपात्तमपूर्व तत्र विभक्तष्टेन मथमं साधनतया ऽन्वीय विश्वकृष्टतरैर्वाक्यान्तरोपात्तरङ्गैः सम्बद्ध्य तदन्वितेन रूपेण स्वपदमतिपाद्यमपूर्व पश्चादवच्छिनत्तीति कः श्रुतिवाक्यवला-वलज्ञो ऽभिद्धीत । यद्यपि कामोपायस्य कार्यस्य विषयीभवतो भावार्थस्य तत्साधनत्वमवश्यभावि तथा ऽपि न तत्मथमं निरूप-यितव्यम्। न हि येन विना यद्रस्तु नोपपद्यते तन्निरूपणपुरःसर-मेव तद्रस्तु प्रसेतव्यम् । प्रतिपन्ने ऽपि च वस्तुनि तद्रपपादकं वस्त पश्चादिप मतीयतएव धूमइव धूमध्वजस्तेन मथमं पदश्चसा भावार्थमात्रविषयमपूर्वे प्रतिपद्य पश्चात्फलोपायभूतकार्यविषय-त्वान्यथानुपपत्त्या तत्साधनभावस्तदुपपत्तये चाङ्गान्वयः प्रती-यतइति नास्यङ्गलोपे विषयविलोप इति । यदि च विमकृष्टम-माणकं चरमनिरूपणमपि साधनत्वमवक्यं भवतीति कृत्वा विषयकोटौ निवेक्येत ततो नित्ये ऽपि विषयीभवतस्तत्करणत्वा-वश्यंभावादङ्गोपेतस्य च तत्त्वात्तथैव विषयत्वमित्यङ्गाभावे विषयविलयः प्रसज्येत । यस्तु वदीत नावक्यं नित्ये नियोग-विषयस्य तत्करणमकरणभूतस्यापि नञर्थस्य नियोगविषयत्व-दर्शनादिति । स वक्तव्यः काम्यनियोगविषयस्यापि नैकान्तिकं फलकरणत्वं द्रव्यदेवतासंवन्धस्याकरणभूतस्यापि सौर्यादिवा-क्येषु विषयत्वदर्शनादिति। स चेदेवमुक्तः प्रतिब्रूयादकरणभूतो ऽपिद्रव्यदेवतासंवन्धस्तद्विनाभृतस्तेन रूपेण विषय इति प्रति-ब्यादेनम् एवं नञर्थस्यापि तद्विनाभूतस्य तेनैव रूपेण विषयत्व-मिति तुल्या चर्चा । तस्माद्यथा निसेषु भावार्थमात्रे विषयीभूते पश्चात्करणत्वमितिकर्तव्यता तु पश्चात्मतीयते तथा काम्येष्वपि।

208

श्रुत्या भावार्थमात्रस्य विषयत्वे निरूपिते । पश्चात्फलादिसम्बन्धो वाक्यादेः संप्रतीयते ॥ ७॥

एवं पदान्तरोपादानलक्षणस्तावदेको विशकर्पः लक्षणा-निमित्तश्चापरः। तथा हि न स्वर्गकामशब्देन स्वर्गस्य साध्यत्व-मभिधीयते कामसंबन्धात्तु स्वर्गस्य साध्यत्वमनुमाय ततः स्वर्ग-साधनत्वं यागस्य निरूपियतव्यमिति विशकर्पः । यत्र च द्रव्य-देवतासंवन्धो नियोगविषयस्तत्र तस्य करणत्वानभ्युपगमादक-रणीभूतस्य विषयत्वानुपपत्तेरेवं वक्तव्यम् । करणीभूतयाग-संपाद्यो द्रव्यदेवतासंबन्धो नियोगस्य विषयः अङ्गाभावे च करणीभृतयागाभावात्तत्संपाद्यद्रव्यदेवतासं बन्धाभावेन विषय-विलय इति । ततश्च द्रव्यदेवतासंबन्धेन यागमनुमाय तस्य च करणत्वं परिकल्प तत्संपाद्यद्रव्यदेवतासंवन्धस्य विषयत्व-इपणमिति विमकर्षः। विश्वजिदादौ च यत्र फलकामो नियो-ज्यो न श्रूयते तत्र नियोज्यं कल्पयित्वा तत्संवन्धे यागस्य करणत्वं परिकल्प्य तादृशस्य विषयत्वं निक्रपियतव्यामित्याप विमकर्षः । किञ्च तत्र नियोज्यपरिकल्पने निमित्तं तावन्न नियो-गः तस्यामतिपन्नत्वात् । नह्यमतिपन्नं कल्पकं कल्पनाय कल्पते । अमितपन्नश्चात्र नियोगो विषयानिरूपणात् अविषयकार्य-मतीत्यनुपपत्तेः । करणीभूतो हि यागो नियागविषयः । न चाकल्पिते नियोज्ये फलकामे करणीभूतयागीसिद्धः। तितादौ च नियोज्यसिद्धिः तद्धीना च करणीभूतयागिस-द्धिरिति चक्रकमप्रतिष्ठितमापद्येत । तेन तत्र प्रथमं भावार्थमा-त्रविषयमपूर्वं मतीस ततो नियोज्यत्वादिकल्पनीमसङ्गलोपवि-षयाविलयाद्यथाशक्ति प्रयोगमसङ्गः । किञ्च सोमादिषु साध-नेषु स्ववाक्येषु श्रूयमाणेष्वपि तत्साध्यक्र्पेण विषयत्वमनभ्युप- ₹-

4-

**F**-

Π-

च

य-

च

व-

ों-

स्य

पि

ो-

र्घ-

स-

11-

वे-

ध-

प-

गम्य फलश्रवणवलेन तत्साधनक्ष्पस्य विषयत्विमच्छद्भिः स्व-दर्शनानुरागो ऽतीवाविष्कृतः। कः खलु पदान्तरेभ्यः फलपदे विशेषः । तदधीनसिद्धित्वमिति चेन्न व्याघातात् । स्यादेतत् । फलकामिनियोज्यसम्बन्धवलेन हि यागस्य तत्साधनत्वानुपप-न्या तद्यतिरिक्तमपूर्व सिध्यत्तदानुकूल्येन सिध्यतीसवक्यं त-द्विषयस्य तत्साधनत्वेन भवितव्यमिति अस्ति पदान्तरेभ्यः फ-लपदस्य विशेषः । तन्न व्याघातात् । यस्मात्क्षणिकस्य यागस्य फलसाधनत्वं नोपपद्यते तस्मात् फलकामी न तत्कार्यतया ब-ध्यते अपि त फलसाधनभूतयागविषयमपूर्व बध्यतइति कथमि-दं परस्परं व्याहतं बुद्धिमन्तो अभिदधीरन् । कश्चित्त निपुणं-पन्यः पभाकरदर्शनं शिक्षयित्रदं ब्रह्मास्त्रमुत्स्जति नैव भावा-र्थस्य फलकरणभूतस्य विषयत्वं किन्तींई फलकामस्य यत्का-र्यन्तत्तरसामग्च्यविच्छन्नमेव तेन प्रयेतव्यम् । सामग्री च कर्-णेतिकर्तव्यतारूपा तेनेतिकर्तव्यतालोपे विपयविलय ति । न चैवं यागस्याविषयत्वं सामग्रन्यविच्छन्नस्यापि तद्विशेषापरि**ज्ञाने** साकाङ्कत्वात् । तेन स्वपदावगतो नियोगः पश्चाद्यागेनावच्छि-द्यते न तु याग एव फलान्वितो ऽवच्छेदक इति । तस्यापि तदस्त्रमयमेव ब्रह्मदण्डो ग्रसते फलस्य विषकृष्टत्वादिति। न ख्छ पदान्तरोपात्तफलाविनाभावपतीता तत्सामग्री स्वपदस्था-द्यागात्पूर्वमेवापूर्वमवच्छेतुं पारयति । यथा न यागो ऽपूर्व विहाय फलेन पथमं सम्बद्धचते तथा ऽपूर्वमिप यागं विहाय फलसामग्रन्या विमकर्षस्य तुल्यत्वादिसलमनेन । प्रसिद्धएव मार्गे दृषणान्तरमुच्यते । यदि च करणीभूतो यागो विषयः ततो नियोगस्य विषयाधीननिक्षपणत्वादनिक्षिते च विषये तद्धीननिरूपणाञ्चक्तिनियोगपतिपत्तेः पूर्वमेव फलसाधनत्वं यागस्य निरूपयितव्यम्। निरूपिते तत्साधनभावं च यागं फल-

कामी कार्यतया बोद्धमलमेवेति न नियोज्यसम्बन्धानुपपत्या कियातिरिक्तकार्याभिधानकल्पनाबीजं लिङादीनां सिध्यतीति सर्व भवदीयसिद्धान्तकोशसारभूतमपूर्वाभिधानमुत्सन्नसंकथं जा-तम् । सिध्यतु वा ऽभिधानं न पुनः प्राधान्यं सम्भवति प्रा-र्थभूतवाक्यार्थ विषयत्वादङ्गप्रधानोत्पत्तिनियोगवत् । यो हि साधिकारवाक्ये प्रधानभूतकार्याभिधायित्वेन मजातानामपि लिङादीनां प्रयाजादिवाक्येषु विनियुक्तविषयतया प्राधान्यं विहाय लक्षणया गुणभूतकार्याभिधानमाश्रयति स कथमन्यत्रा-**ऽविदितमधानकार्याभिधानशक्तीनामेवाधिकारवाक्येषु विनियु-**क्तविषयत्वे ससपि प्रधानकार्याभिधानमाश्रयेत् । तेनापूर्वस्य माधान्यं विहीयतइति । किञ्चोपपद्यतएव यागस्याकरणभूत-स्यापि विषयत्वम् । नियोगो हि फलसाधनं तस्य यागः स्वरू-पेणैव विषय इति किन्नोपपद्यते। यद्युच्येत स्त्यमपूर्व फलसाधन तत्तु न स्वरूपेण स्मृ तिगोचरं भावांथगोचरया तु तया साध्यं तयैव च कुसा तद्गोचरया ऽपूर्वद्वारेण फलमपि तैनेकयैव कुसैकभावार्थगोचरया ऽपूर्व फलं च साध्यतइति अपूर्वविषयस्य भावार्थस्य फलकरणत्वमवश्यम्भावीति ससमेवं किन्त्वपूर्वकरणत्वनिरूपणपुरोधानएव सति फल-करणत्वमुक्तं भवति तत्करणत्वं विषयपुरः सरमिति विषय-भूतस्य करणत्वप्रसङ्गः । अवश्यं चापूर्वकरणत्वपुरःसरमव कियायाः फलकरणत्वं निरूपियतव्यम् अन्यथा कथं क्षणिका यास्तस्या काळान्तरभाविनि फले साधनत्वं सम्भाव्येत। नन्व-लब्धे द्वारे मा नाम सम्भूत लब्धे तु किमिति न सम्भवति कि मत्र द्वारं छब्धं किन्तदपूर्वं तत्त्वान्तरं वा तत्त्वान्तरत्वे तावत्तत

<sup>्</sup>र भावार्थ इति प्र. पु. पा.

२ कृतिगोचरमिति द्वि. पु. पा.

एव यागस्य करणत्वोपपत्तेर्देयजलाअल्यपूर्वं प्रसज्येत । अपू-र्वद्वारेण तु फलसाधनत्वमपूर्वसाधनत्वनिरूपणाधीननिरूपणम्। तिद्ध तस्य द्वारमुच्यते यद्येन स्वफलोदेशपटत्तेन तिसद्धवर्थम-न्तरा साध्यते तदेवं सत्रपि यद्यत्र करणीभूतस्य विषयत्वमु-च्यते ततः फलकरणत्वाधीनं नियोगिवपयत्वं तद्धीनञ्च नियो-गं र्पात करणत्वं तद्धीन≆ फलकरणत्वमिति चक्रकमापद्येत । किञ्चैवमङ्गलोपे विषयविलयं ब्रुवाणः पृष्टव्यः किमङ्गविशिष्टस्य विलयत्वमुत तदुपलक्षितस्येति । किञ्चातः यदि तावदङ्गविशि-ष्ट्रस्य ततः सर्वेषामेव प्रयाजादीनामाग्नेयादीनाश्च समप्राधान्यं प्रसज्येत गुणाधिकारवत् । यथा हि दिधिविशिष्टहोमस्येन्द्रिय-कामापूर्वसाधनत्वे द्धिहोमयोरपि समप्राधान्यं न गुणप्रधानभावः तद्विहापि स्यात् । अथाङ्गोपलक्षितस्य यागस्वरूपस्य ताँह पुरोडाशद्वयोपलक्षितस्येवान्तरालकालस्याङ्गलोपे ऽपि एकपु-रोडाशापाये ऽप्यनपायात्रास्यङ्गलोपे विषयविलयः। किञ्चेवमपू-र्वमयुक्तिरपूर्वग्रहणञ्चाङ्गानां न स्यात्। साधिकारो विधिप्रति-पत्रः सन् स्वसन्निधिसमाम्नातान् प्रयाजादीन् स्वस्वानुवादशङ्का-निरुद्धनियोगान्तरविषयभावान् स्वार्थतया गृहीत्वा स्वगृहीते-ष्वेव बीह्यादिषु द्वारभूतेषु स्वरूपातिक्रमेणैव स्वसाधनविशेष-रूपे विनियुद्धे अङ्गसम्बन्धात्तु पाग्विषयाभावेनाप्रतिपन्ने नि-योगे सर्वमिद्मजातपुत्रक्रीडनकमापद्यते। फलं करणं वा प्रयो-जकं स्यादङ्गानाम् अप्रयोजकभावेनेसस्यापरा व्याख्या। फल-साधनक्षे भावार्थे नियोगेन संवद्ध्यमाने ऽर्थाभिधानकर्म चेसनेन न्यायेन तुषोपवापवत्कपालस्याप्रयोजकं साङ्गस्य याग-स्यापूर्वं मसज्येत। निन्वष्टमेव काम्येषु विधेयमयोजकत्वमत एव रयेनस्याविधेयत्वादनर्थत्वम् । यद्यपि स्वविधिसिद्धचर्थमनुमी-येत तथा ऽपि न विधेयत्वं यस्य विधिः स्वसिद्धचर्यमनुष्ठानमा-

T-

Π-

हि

पि

न्यं

11-

यु-

ĘЧ

्त-

**₹**-

यन

ध्यं

ति

ल-

ाय-भेव

**क**[-

==-

कि-

त्तत

१ अनुष्ठीयेतीते हि. पु. पा.

११२

क्षिपति तद्विधेयं न तु विधिसाधनमात्रम् । काम्येषु तु फलत एवानुष्ठीयमानं कर्म विधिमपि साधयतीति न विधेयमिति । कि-मिदानीमङ्गेष्वप्रयोजको विधिरिष्यते साङ्गस्य हि फलसाधनस्य विषयत्वोपगमे तादृशस्यैव फलपयुक्तस्योपजीवनादङ्गपयोजको विधिरङ्गानामपि स्याद् । ततश्चाग्रीषोमीयहिंसा विधेयत्वाभावा-त्रिपेधगोचरो ऽनर्थः स्यात् । अत्र कश्चिद्वैयासादेवमाह मा भू-दङ्गानां विधेयत्वं न चैतावता ऽग्नीपोमीयादे निषेधमसङ्गः । द्वि-विधस्यापि निषेधस्यासंभावनीयत्वात द्वेधा हि किञ्चित्फलो-देशेनानुष्ठीयमानं कर्म निषिध्यते फलपर्यन्तं र्यवसानं वा तद्यथा सुखार्थ मदिरास्वादः मसक्त एव निषि-ध्यते नानेन मुखमवाप्तव्यम् अकार्यमेतत्साध्यं मुखमिति । चित्साधनत्वमात्रं निषिध्यते तद्यथा रोगार्त्तस्तदुपशमार्थी तदु-पकारकएव भेषजबुद्धचा पवर्तमानो निषिध्यते मैवं कार्पीनेंद्रम-स्योपश्चमसाधनिमति । तत्र न तावद्यीपोमीये फलपर्यन्ते निपे-धसंभवः । स्वर्गस्य निरतिशयसुखक्षपस्य कार्यत्वेन सर्वजनिव-दितस्याकार्यत्वाभिधाने प्रमाणान्तर्विरोधप्रसङ्गत साधनत्वनिषेधः वचनविरोधात् । तस्यात्र निषेध्यत्वमिति । तिददमिततुच्छं न निराकरणमपि प्रयोजयित । तथा हि मदिरास्वादेन संपाद्यं सुखं प्रमाणान्तरेण कार्यं विदितम-प्यकार्यमुच्यते वचनेन तथा स्वर्गसुखमपीति नोच्यते प्रमा-णान्तरं हि क्षिप्रमेवाग्रहणतया च्याख्यायते तस्मादङ्गेष्व-प्यमयोजकत्वमनिष्टमेव । तचापद्येताङ्गविशिष्टस्य विषयत्वे। आह ससमङ्गविशिष्टस्य विषयत्वे सममाधान्यममयोजकत्वं च स्यात । न तु तद्विशिष्टो विषयः करणीभूतस्तु विषयः तद्राव-श्राङ्गलोपे लुप्यात् इसङ्गलोपे विषयविलय इत्युच्यते न त्यङ्ग **h**-

स्य

हो

Π-

भू-

द्धि-

हो-

प-

षि-

4

ादु-

4-

ापे-

वि-ापि

हिं

तम-

मा-

दन-

वे।

च

ाव-गङ्ग- होपं तस्येव विषयत्वं तस्माददोष इति । नैतसुक्तं यद्यङ्गलोपं करणत्वं नास्ति निसे ऽपि तर्वं हीनाङ्गस्य करणत्वं नास्तीसननुष्ठानं स्याद । अथ तत्र विधिना यावदङ्गं प्राप्यते तदुपेतस्येव करणत्वं भवति तदितरत्रापि कियद्भिरङ्गेरुपेतस्य करणत्वमित्यनवगमा-द्विधिगृहीतानामेवाङ्गानां संग्रहणाद्यावन्त्यङ्गानि विधिना प्राप्यन्ते तदुपेतस्यव करणत्वं भवतीति नास्त्यङ्गलोपे विषयविद्यन्यः । किञ्च जातेष्ठौ संविष्ठताधिकाराभ्यपगमात्करणीभूतस्यव विषयत्वमिति न यथाशक्ति प्रयोगः स्याद । ततश्चाङ्गसंपत्त्य-र्थमेवोत्कर्षस्य वक्तुं शक्यत्वाच्छेपिविरोधेन निमित्तस्त्रभावभ-ङ्गार्थमाद्यमधिकरणमनर्थकं स्याद । ननु तत्र निमित्तस्रवणव-छादङ्गहानं स्याद। न श्रुते ऽपि निमित्ते नैमित्तिकमेव कर्तव्यं नान्यद करणीभूतभावार्थविषयञ्च कार्यं नैमित्तिकमिति द्युतो ऽनीदशस्यानुष्ठानमित्यलमनेन करणीभूतविषयत्वेन ।

तदेतत्सर्वसिद्धान्तकोशसारधनं हरन्।

को हि शङ्खानिधिं प्राज्ञः स्वगृहे स्थापयेत स्वयम्॥८॥ तस्मात् सर्वत्र नित्ये काम्ये च निष्विलाङ्गोपसंहार इति। अत्राभिधीयते।

निमित्तश्रवणान्नित्यं यथाशक्ति प्रयुज्यते । काम्यं च तदभावेन निखिलाङ्गसमन्वितम् ॥ ९॥

इह हि यावज्जीवमित्रहोत्रं जुहोतीति यावच्छब्दानुबन्धा-जीवनं होमिनिमित्तत्वेनावगम्यते। निमित्तस्य च तद्रूपं यत्तिस्मन् सित् नैमित्तकमवद्यं कार्यम्। किमिद्दमवद्यं कार्यमिति। अवद्यमेव कर्तारमिभिनेतन फलेन योजयतीत्पर्धः। यथा चैत-

१ कोशसारं सम्बद्धान् २ पु. पां. ि. १ प्

११४

देव कार्यत्वं तथा प्रतिपादितं विधिविवेके। अत एवैप सर्वेपा-मभिमतः प्रत्यवायपरिहारः प्रयोजनमवकल्पते । यदि हान्यथाः लक्षणं फलं स्यात्ततः सर्वेषां फलसाधनत्वं श्रुतसुपरुद्येत। नतु च सर्वेषामभिमतः स्वर्गः किमिति न कल्प्यते। न तस्य मुसुक्षुभिरपार्थितत्वात प्रत्यवायपरिहारस्तु तैरपीष्यते एव। कथं तींह स स्वर्गः स्याद सर्वान् पत्यविशिष्टत्वादिति नन्वेवं विश्वजित्यपि प्रत्यवायपरिहार एव फलं स्यातः । पापक्षयार्थ-स्य च नित्यत्वे वियुनैकत्रिकादीनामपि पापक्षयार्थानां नित्यत्वं स्यात । तथा च यथाशक्ति प्रयोगः स्यात् । उच्यते । न ताव-द्विश्वजिति प्रत्यवायपरिहारः फल्लं प्रसज्यते गौरवात् । पृत्य-वायो हि न तावत्स्वरूपेण फलमपुरुषार्थत्वात् । न च तत्प्राग-भावः तस्य स्वयमेव सिद्धत्वात् । न तद्धंसः उत्पन्नस्य दुःखस्य स्वयमेव विशरणात् । तेन प्रत्यवायहेतुभूतादृष्टप्रध्वंसः फलं कल्पियतव्यम् । ततश्च प्रत्यवायाविच्छन्नं तद्धेतुं निरूप्य तद-भावः फलं कल्पियतव्यम् इति गौरवम् । सुखस्य तु स्वयमेव साध्यत्वं सुकल्पीमिति लाघवं तेन सुखक्षेप तावत्साध्ये कल्पीय-तव्ये पशुप्रादिसुखिवशेषापेक्षया ऽनवीच्छन्नसुखरूपस्य स्वर्ग-स्य सर्वान् प्रत्यविशिष्टत्वादिति विशेष उच्यते । ये अपि जीव-दिधकारं प्रयुक्तिकल्पनाभयादिनिष्ठा कामाधिकारिमच्छन्ति तैरपि पत्यवायनिष्टिक्तिकाममुत्स्रज्य स्वर्गकामकल्पने ऽयमेव न्यायः समाश्रयितच्यः । विद्यन्ते हि तेषामपि द्रीने द्यायि करणसिद्धान्तात्के चित्प्रत्यवायकरा निषिद्धाः अभ्युपगम्यैत-दुच्यते न तु जीवने ऽधिकाराविशेषणे किञ्चिद्गौरवम् । नतु निमित्ताधिकारे विधेः प्रयोजकत्वं कल्पीयतव्यमिति तैरत्रापि विधेः फलसाधनत्वं कल्पीयतव्यमित्यविशेषः प्रत्युतं प्रयोजक त्वमेव विधेः स्वाभाविकममयोजकत्वन्त्वपवादः । किञ्चारूया

T.

य

वं

ध-

त्वं

व-

य-

ग-

F

लं

द-

नेव

य-

र्भ-

**a**-

न्त

मेव

ध-

ात-

नतु

ापि

雨-

या-

तार्थाविनाभावप्रतीतकर्तृत्ववत्त्वेनैवाजीवतस्तद्नुपपत्तेर्ज्ञीवनं प्र-तिपन्नं तस्याधिकारिविशेषणत्वमेव केवलं कल्प्यम् इतरत्र फल-कामनास्वरूपमेवान्यतो ऽमितपन्नं कल्प्यमिति महाविशेष इति । ब्रकृतमनुसरामः । तदेवं विश्वजिति तावत्स्वर्गः फलं यावज्जी-वादिष्वावक्यकत्वात्पापक्षय इत्युक्तम् । यत्तु वियुनादीनामप्या-बुइयकत्वं तत्फलत्वादिति तन्न आवइयकानां पापक्षयः फलमुच्यते न तत्फलानामावक्यकत्वमिति । कः पुनरनयो-अयमस्ति विदेापः यत्फलमवस्यमेव साधयति तदावश्यकं नैमित्तिकज्च तथा वियुनादि तु फुं साध्यतीति शब्दो ऽस्ति निमित्ताश्रवणात् । फलन्तु सर्वे-पामिष्टं नाम भवतु फलसाधनत्वावद्यभावश्चाङ्गसंकोचनिमित्त-मिति न यथाशक्ति मयोगमसङ्ग इति गभीरो ऽयं न्यायमहा-हदः। आह कथं पुनरवङ्यंभावादङ्गसंकोच इति । उच्यते अ-वश्यमेवास्मिन् सतीदं कृतं फलं साध्यतीति प्रतीयते । यदि त्वङ्गलोपे न साधयेत् अवश्यसाधनत्वं विरुद्धयेत । नन्वधिका-रिणा कृतमवद्यं साधयतीति वक्तव्यमित्रथा शुद्रादिकृतमिप साधयेत अकाले च। सर्वाङ्गशक्तश्चाधिकारीयन्याद्दशेन कृतम-साधनमिति । तदुच्यते न तावच्छक्तिरिधकारिविशेषणं सं-श्रूयते। सा ऽनुष्ठानोपदेशाडन्यथाऽनुपपत्त्या ऽशक्तस्य तदुप-देशासम्भवात्करूपते । तत्र यावत्प्रयोगविधिना श्रुसर्थोद्वा ऽनु-ष्टाप्यते तच्छक्तिरिधकारिविशेषणं सा च स्ववाक्यनिमित्ता-विरोध्यङ्गमनुष्ठापयतीति यावन्सङ्गानि यदा अनुष्ठातुं शक्यन्ते तावन्ति तदा ऽनुष्ठापयति।न चैवमङ्गोपादानपरिसागाभ्यां वै-रूप्यं मसज्यते यथाशक्ति कुर्यादिसेवांविधैकरूपयैव वचोभङ्गयो-भयसिद्धेः । एतच प्रयोगविध्यनुष्ठाप्येष्वङ्गेषूच्यते । यद्धि कु-र्योदित्युच्यते तद्यथाशक्तीत्युपपद्यते । यानि तु स्वभावसिद्धा- नि विध्यन्तरिसद्धानि चोपजीव्यन्ते यथा लोके ऽर्थार्जनादि वेदे कालो विद्या ऽग्निश्च तेषां स्वरूपेणैवाधिकारिविदेषणत्वम् अमावास्यासम्बन्धी द्रव्यवान् विद्यावानित्रमानिति। एतद्क्तं भवति। अङ्गं हि नाम विधिसम्बन्धादुपादीयते निमित्तानुरोधा-च्यज्यते वा जभयानुग्रहार्थं वा शक्तं मत्युपादीयते ऽशक्तं मीत सज्यतइति नान्या गतिरस्ति । तत्रोभयानुग्रहस्तावत्साधीयान् यदि सम्भवति। सम्भवश्चोपादेयेष्वङ्गेषु यथाशक्ति ब्रीहीन् सं-पादयेव यथाशक्ति वा Sवहन्यादिति । आहवनीयादिस्वरूपन्त नानेन विधिनोपादीयते। यद्यपि होमं पत्युपादीयते स्वरूपन्तु नोपादीयते तत्र यद्याहिताग्रिराहवनीये जुहुयादितरश्च यत्र क चिदिति विधीयते ततो वैरूप्यं मसज्येत। न च यथाशक्तयाहव-नीयं संपाद्य जुहुयादित्युभयसाधारण्येन विधानं सम्भवति। आहवनीयादिसम्पादनस्यात्रार्थादिप बीह्यादिसम्पादनवद्विधा-नात् । तेनाहवनीयमनादसैव होममात्रमनुष्ठाप्येत । आहवनीय-वन्तं वा ऽधिकृसाहवनीये होमस्तत्रानादरे ससाहवनीयविधेर-सन्तवाधमसङ्गात्। यावज्जीवशब्दस्य तदीयजीवने ऽपि कृता-र्थत्वेनासन्तपीडाभावात् अग्निमान् जीवन् जुहुयादिसेवमा-श्रीयते। अनेन कालविद्यादयो व्याख्याताः। नन्वेवमङ्गान्तरे ऽपि किमिति जीवनं नोपसंहियते तच्छक्तिमान् जीवित्रिति शक्तयपेक्षया ऽप्युपसंहारे तेषामसन्तविरोधाभावात् । तत्र नि-मित्तं वा ऽङ्गानुरोधेन किञ्चिद्धाध्यते अङ्ग्रानि वा निमित्ताः नुरोधेनोति चिन्तायां प्रधानवाक्ये श्रुतत्वेन निमित्तं प्रथमं प्र-धानमनुरुध्य प्रधानाविरोधेनाङ्गानि सम्बन्धयन्ति । काम्ये तु निमित्तवाक्यस्य कश्चिद्विरोधो नास्तीसङ्गान्यपेक्षितान्युपसंहि यन्तइति निष्विलाङ्गयुक्तस्यव मयोगः। निसे तु यथोक्तेन न्या-येन विमामिकालार्षेयवरणपरियागेनान्येषामङ्गानां यथाशन्यु

म

कं

ा-

न्

पं-

तु

क व-

1

T-

**T-**

₹-

T-

T-

रे

त

**T**-

[-

4-

तु

2

T-

Ţ-

प्संहार इति सिद्धः काम्यनिस्निविशेषः । आह भवेदेवं यदि निमित्तानन्तरं नैमित्तिकेनावश्यं भवितव्यम् न तु तदिस्त का-रणपर्यायो हि निमित्तशब्दः न चावश्यं कारणानि कार्यवन्ति सस्निप कारणे सहकारिव्यपेक्षया कार्यविलम्बदर्शनात् । तदु-स्यते कारणशब्दस्तावदनेकेष्वनेकविधेषु च भावेषु कार्यजनने निमित्तीकृस प्रवर्तमानो न तदितवित्तितुमर्हति । न खलूत्सृष्टस्न-जं पुरुषं स्निग्वणमाचक्षते । यस्त्वकुर्वसिप मृत्पिण्डे घटकारण-व्यपदेशः स लक्षणयेति द्रष्टव्यम् । न च यावज्ञीवादिशब्दस्य लक्षणाकारणमस्तिति मुख्यमेव जीवनादीनां निमित्तत्वं ताद-शं च कार्याव्यभिचारीति भवसेव नैमित्तिकस्यावश्यंभाव इति युक्त एवाङ्गसंकोच इति ।

यस्य नैमित्तिकं कर्म विफलं तस्य तादृशः। अनुष्ठानं कुतः सिद्धचेद्यथाशक्ति कुतस्तराम्॥ १०॥

कार्यस्य कि न फलापेक्षा अस्त स्वयमेव कार्यक्ष्यत्वात ।
विश्वजिदादाविप न फलापेक्षया स्वर्गः कल्प्यते किन्तु कार्यस्य
कृत्यधीनत्वात् कृतेश्च कर्तृत्वाधिकारित्वप्रणाडिकया नियोन्
क्यापेक्षत्वात्तस्य चाविशिष्टस्यानुपपत्तेस्तिद्वशेषणापेक्षायां स्वर्गस्तिद्वशेषणतया कल्प्यते न फलत्या तथाविधस्य च तस्य तादथ्यधिकरणन्यायेन फलत्वं संपत्स्यते । नैमित्तिकेषु तु
निमित्तस्येव नियोज्यविशेषणस्य लब्धत्वान्न तिद्वशेषणतया
फलिसिद्धः । न च फलत्या अनपेक्षितत्वात् । भावनाया हि
वाक्यार्थत्वे स्याद्भाव्यापेक्षा । भावनोपसर्जनस्य तु भाव्यक्ष्यस्यापूर्वस्य वाक्यार्थत्वेन फलापेक्षा नास्तीति नैमित्तिकं कर्म
विफलिमिति यस्य दर्शनं तस्य मते ताह्यस्त्रतस्य विफलस्य
कर्मणो अनुष्ठानमेव न सिद्ध्यति मागेव तु यथाशक्त्यनुष्ठानम् ।

कार्यावगमात्पद्यत्तिन फलमपेक्षतइति चेन्न फलवन्वादते कार्य-त्वस्यैवासम्भवात । कृतिप्रधानं हि कार्यमुच्यते । न च सुख-दुःखपरिहारतत्साधनव्यतिरिक्तं कृतेः प्रधानं भवितुमहीत। नन्विद्मनुमानमागमिवरुद्धमुखं नोत्पत्तुमहीत । आगमेन ह्यपूर्व-स्य कार्यत्वमुच्यते । तत्कथमनुमानेन निराक्रियते । ससं पटन एवागमो ऽमुमानं निरुणिद्ध तत्प्रदत्तिरेव तु पदार्थयोग्यत्वा-थीना न चासुखस्यातत्साधनस्य वा ऽपूर्वस्य कृति प्रति प्राधा-न्ययोग्यता ऽस्ति। एकशब्दवाच्यत्वादिवुरोध इति चेन्न व्युत्प-त्तिविरोधाद । यदि मन्येत एकेन हि प्रस्येन कृतिस्तत्प्रधानं च कार्यमुच्यते अतस्तत्र योग्यत्वमकारणं यत्र त्वनन्वितौ स्मृतौ पश्चाद्दिन्वतावभिधेयौ तत्र योग्यत्वं कारणिमिति तत्र च्युत्पत्तिविरोधात । अन्वयायोग्ययोर्ह्यर्थयोरनेनैव शब्देनान्वि-तावभिधेयाविति च्युत्पत्तिरेवासम्भावनीया । तेनायोग्यता भि-न्नशब्दवाच्ययोरन्वयं निरुणिद्ध एकशब्दवाच्ययोस्तु ब्युत्प-त्तिमीप । व्युत्पत्त्यवसरे नास्ययोग्यत्विमिति चेन्न इतरत्रापि मसङ्गात । स्यादेतत । कामाधिकारे ह्यपूर्वस्याभिधेयत्वं निरू-प्यते तत्र च फलानुकूलत्वादस्येत्र कृतिप्राधान्ययोग्यत्वम-पूर्वस्येति । तन्न एवं सति नैमित्तिके ऽपि फलं पसज्येत । यदा हि कामाधिकारे कार्यत्वनिर्वाहकत्वेन फलवत्त्वमङ्गीकृतं तदा नैमित्तिके ऽपि कार्यत्वाभ्युपगमेन तन्निर्वाहकं फलवन्वमपि नियोज्यवदङ्गीकर्तव्यम् । तद्भावे नियोज्यत्वाभाव इव कार्य-त्वस्यैव पविलयात्रानुष्ठानं सिद्धचित नतरां यथाशक्तयनुष्ठानः मिसास्तां तावत् । ननु च ।

निमित्तफलसम्बन्ध एकवाक्येन युज्यते । उद्देश्यद्वयसम्बन्धे वाक्यभेदः प्रसज्यते ॥ ११ ॥

#### न्यायरलमालायाम्।

990.

निमित्तफलयोहि द्वयोरुदेश्ययोरेकवाक्यसम्बन्धासम्भवा-ध्रत्युदेश्यं वाक्यपरिसमाप्तेनिमित्तवाक्ये दुरभ्युपगमं फलमिति। इच्यते।

त

Į-

नं

गै

न्न

4-

4-

प-

पि

Q-

म-

दा

दा

ापि ार्य-

न-

द्वाभ्यां विधेयसम्बन्धे वाक्यभेदः प्रसज्यते ।
उद्देश्येन निमित्तेन विधेयस्य न सङ्गतिः॥ १२॥
विधेयस्य हि द्वाभ्यामुदेश्याभ्यां सम्बन्धे वाक्यभेदो भवति
न चेह तथा विधेयस्य कर्मणः फलेन सम्बन्धात । तत्कर्तव्यतायाश्च निमित्तेन । न चैवं सित वाक्यभेदो भवति साकाङ्कात्वात । भवति ह्यस्मिन् सतीदं कुर्यादित्युक्ते किमर्थमिसाकाङ्का
तत्रैतद्थमिति संबध्यमानं फलं न वाक्यं भिनत्ति समानजातीयं
ह्युदेश्यद्वयं वाक्यं भिनत्ति न विजातीयम् । यथा यस्य पिता
पितामहः सोमं न पिवेदिति निमित्तद्वयं यः मजाकामः पश्चकाम
इति फलद्वयं तस्मान्नास्ति वाक्यभेद इति । यत्तु भगवता मण्डनाचार्येण निमित्तास्योदेश्यत्वं वाक्यभेदपरिहारार्थं निराकृतं
तद्विधेयं पत्युदेश्यभावाभिप्रायं वार्तिके बहुशो निमित्तस्योदेस्यत्वाभिधानादिसलमितिवस्तरेण । तस्मात्सिद्धः काम्यनिसविशेष इति ।

पार्थसारथिना सम्यग्विशेषः काम्यनित्ययोः । आचार्यमतमाश्रित्य न्यायलेशात्प्रदर्शितः ॥ १३ ॥ शते श्रीयज्ञात्मस्रीरस्रतपार्थसारथिस्रिरिविरिचतायां न्यायरत्नमालायां निसकाम्यविवेकः ॥ अङ्गस्वरूपसंबन्धप्रमाणं सप्रकारकम् । यदुक्तं वार्त्तिके सम्यक्तत्संक्षेपेण कथ्यते ॥ १ ॥ यदङ्गस्वरूपं यथाविधं च यश्च तस्य प्रधानेन संबन्धो यथा च यच तत्र प्रमाणं यथा च तत्प्रमाणं भवति तत्सर्व यथावा-क्तिकमनुसंधास्यामः । तत्र

हष्टाहष्टोभयार्थत्वात्तेघाऽ ङ्गानि प्रचक्षते । हष्टार्थानि चतुर्द्धा स्युर्जातिद्रव्यगुणिकयाः ॥ २ ॥ अहष्टार्थे दिधा कम्मे ह्यार्थमिप तन्मतम् । हष्टार्थेष्विप सर्वेषु नियमादृष्टमिष्यते ॥ ३ ॥

त्रिविधमङ्गजातं दृष्टार्थमदृष्टार्थमुभयार्थीमति । दृष्टार्थमापे जातिद्रव्यगुणिकयात्मम् । तत्र जातिगुणौ पशुना यजेतारुणया क्रीणातीति क्रियासाधनत्वेन विनियुक्तौ तत्साधनद्रव्यावच्छेदेन दृष्टेनैवोपकारेण तस्याः शेषभावमनुभवतः । कथं पुनुर्द्रव्यपरि-च्छेदाक्रियासाधनत्विमीत चेत् । उच्यते । विशिष्टस्य क्रिया-साधनत्वात्तस्य च विशेषणाधीनप्रीतपत्तित्वाद्प्रतिपन्नस्य च साधनभावासंभवात्तत्प्रतिपत्त्युपायभूतयोजीतिगुणयोस्तद्द्वोरण भवति क्रियासाधनत्वं गुणस्य तु साधनत्वं श्वतं यथोक्तेन प्रका-रणोपपादियतुं तद्विशिष्टस्य द्रव्यसाधनत्वं कल्प्यते । तदेवं जातिगुणयोद्देष्टार्थत्वं द्रव्यस्य तु साक्षादेव । क्रिया ऽपि चाव-घातादिर्दृष्टार्थैव यां सन्निपसोपकारकमाचक्षते । अदृष्टार्थत्वं व कियाया एव । साच द्वेधा सन्निपसोपकारक रूपा मोक्षणादिः। आरादुपकारकरूपा प्रयाजादिः । सन्निपसोपकारकाणि व रष्टार्थाने कर्माणि स्वकारकाणां कर्मादीनामुत्पत्ति प्राप्ति विकारं वा कुर्वनित सन्ति तत्साध्यस्य प्रधानस्योपकुर्वन्ति। पथा संयवनं पिण्डस्योत्पत्तिम् । दोहनं पयसः माप्तिम् । अव-

वातो ब्रीहिविकारम् । अदृष्टार्थे तु सन्निपातिसंस्कारं स्वकार-कस्य कुर्वत्यवाने।पकारि भवति । तदेवमुत्पत्त्यादिसाध्यभेदा-त्तित्रियाति चतुर्विधं भवति । तच कम्मादीनामन्यतमे कारके यथायथमुत्पत्त्यादि करोति । तद्यथा कर्म्भण्यवघातः कर्त्तरि व्रतम् करणे पयाजशेषाभिचारणम् संप्रदाने पशुपुरोडाश-यागः अपादाने ऽग्नेस्तृणान्यपचिनोतीति अधिकरणे दध्या-नयनम् । आरादुपकारकं तु न कारकद्वारम् अपूर्वद्वारं तु तत्म-धानस्योपकरोति । दृष्टादृष्ट्यं च कि चित्कम्भ यदाश्रयि-शब्दाभियानीयकं भजते । यथा पशुपुरोडाशयागः । स हि सागांशेनादृष्ट्रमुद्देशांशेन च दृष्टं देवतास्परणं करोतीत्युभयार्थः। एकं वा चोदनैकत्वादिसेकेनैव विध्युपपत्तेः प्रयोजनद्वयं न युक्तमिति चेत् । न दृष्टत्वादेव तावत्त्रयोजनापेक्षायां प्रथमं स्परणं स्वीक्रियते। स्वीकृते च तस्त्रिमस्यागांशस्य तत्रोपयोगमप-व्यतः पुनरपेक्षा जायते सा चादष्टकल्पनयैव निवर्त्तते । तेनैवं-जातीयकम्भयार्थम् । यस्तु यागस्य साक्षाद् दृष्टोपकारित्वाभा-वात्तदङ्गभूतयोश्चासेचनमन्त्रयोद्दष्टं कुर्वतोयींगे ऽधिकारान-नुमविष्टे तत्र विनियागासंभवात्तस्य चापूर्वमन्तरेण तदनुपवेशा-संभवाद्दृष्टार्थत्वमङ्गद्वारेण च दृष्टार्थतेत्सुभयार्थत्वं स्विष्टक्रदा-दीनामाह तस्य पशुपुरीडाद्ययागः पूर्वमेवाङ्गसवन्थाद् दष्टं कुर्व-त्रीभयार्थः स्यात् । तेन यथोक्तेनैव न्यायेनोभयार्थत्वम् । अने-नैव च न्यायेन सर्वेषु दृष्टार्थेषु नियमादृष्ट्रमुन्नेयम् । यदि तु दृष्टमेव तुपविमोचनमवहननस्य मयोजनं स्यात्ततस्यान्यतो Sपि संपत्तेनिवश्यमवद्यातो ऽनुष्टीयेत । तत्रास्य विधिरुपरुध्ये-त । तेनावघातेनादृष्टानुविद्धास्तण्डुला निष्पाद्यन्तइति कल्प्यते क्रियानिष्पाद्यमपि चादृष्टं नियमस्य प्रयोजनापेक्षायां तत्फलत्वे-न कल्प्यमानं नियमादृष्ट्यमित्युच्यतइति । कि पुनरेषामङ्गत्वं कि

१६

था

ग-

मापे

ाया

देन

रि-

या-

च

रण

का-

दिवं

ाव-

वं त

दः।

गर्सि

न्त । अव- १२२

च तत्र प्रमाणम् । तदुच्यते । कर्त्तुः समीहितं येन सिद्धात्यङ्गं तदुच्यते । प्रमाणं च विधिस्तत्र श्रुतिलिङ्गादिसंयुतः ॥४॥

समीहितसाधनत्वं तावदङ्गत्वं यद्यथा समीहितं पुरुषस्य तत्तथा येन तत्समीहानिमित्तपुरुपव्यापारगोचरीभूतेन साध्यते तत्तस्य समीहितस्याङ्गमुच्यते इद्मेव च पारार्थ्यम् । यथोक्तम् । जदेशेन हि तादर्थ्य विविच्यतइति । उदेशः समीहा Sभिसंधि-रिच्छेति पर्यायाः तेन समीहितसाधनमङ्गशब्देन शेषगुणादिप-र्यायेणाभिधीयते । तत्र च विधिः प्रमाणम् । स हि चेतनप्रव-र्त्तनात्मकः न चासौ समीहितसाधनादन्यत्र पवर्त्तियतुं शक्यते तेन विधिरेव स्वात्मा मा भाजीति स्वविषयस्य समीहितसाधन-भावं कल्पयन्नङ्गत्वे प्रमाणम् । यदा तु श्रेयःसाधनत्वमेव विधि-रिसाश्रीयते तदा श्रीतमेवाङ्गत्वं सर्वथा विधिशब्द एव श्रुसा अर्थाद्वा डङ्गत्वं वोधयाते । कथं तर्हि श्रुसादीनि विनियोगकार-णानि तादर्थ्यमेव विनियोगः तचेद्विधितः न श्रुसादीनां त-त्कारणत्वमुपपद्यते अत उक्तं श्रुतिस्त्रिङ्गादिसंयुत इति । वि-धिर्हि भावनायाः सामान्यतः श्रेयःसाधनत्वं बोधयंस्तद्विशोष-समर्पकमन्यद्पेक्षते । न हि बीह्यादिश्वतिमन्तरेणावघातादिभा-वनाया त्रीह्याद्यर्थत्वं सिध्यति । वींहर्छवनमन्त्रस्य वा छिङ्गम-न्तरेण लवनाथत्वम् । यागस्य वा स्वर्गकामादिपदसम्भिव्या हारमन्तरेण तादथ्यं पयाजादीनां वा विना प्रकर्णेन ऋत्वर्थ-त्वम्। तेन समीहितविशेषप्रतिपत्त्यार्थं तावत् श्रुसाद्यपेक्षा धार्व र्थानां नामार्थानां च विधेयत्वमेव श्रुसाद्यपेक्षं विधिहि विधेय-स्याङ्गत्वमवगमयित नान्यस्य । न चासौ भावनाच्यतिरिक्तं साक्षाद्विधत्ते तामेव तु विशिष्टां विषयीकुर्वस्तद्विशेषणान्यप्यर्था द्विधत्ते । यत्रापि च सामान्यतः प्राप्ता तत्रापि विशिष्टविषयत्वेन प्रतीयमानो विधिः प्राप्ताप्ताप्तविवेकेन विशेषणपरो भवति । विशेषणत्वं च श्रुसाद्यधीनं समानप्रस्थाभिधानोपादानलक्षणया हि श्रुसा कर्तृसंख्यादीनां भावनाविशेषणत्वम् । पदश्रुसा धान्वर्थस्य पदान्तरोपात्तानां तु पत्रादीनां तत्संख्यालिङ्गयाश्च विभक्तिश्रुसाद्यहनीयम् । तदेवं शेपिविशेषप्रतिपादनेन शेपिविशेषप्रतिपादनेन शेपिविशेषप्रतिपादनेन चाङ्गत्वं वोधयतो विधेः साहायकं कुर्वन्ति श्रुसादीनि विनियोगे कारणान्यभिधीयन्तइसनवद्यम् ।

स्य यते

II

ध-

प-

व-

यते न-

ध-

सा

ार-

त-वि-

व-

TT-

म-या-

र्थ-

त्व-

(क्तं

र्था-

तत्र श्रुतिस्त्रिधा भिन्ना विध्युक्तिविनियोगकृत् । विनियोक्री त्रिधा भिन्ना तुल्यशब्दादिभेदतः ॥५॥

तत्र विधात्री लिङाद्या । अभिधात्री ब्रीह्यादिश्रुतिः । विनियोक्ती त्रिधा एकाभिधानम् एकं पदं विभक्तिरिति । यस्य
हि शब्दस्य श्रवणादेव सम्बन्धः प्रतीयते सा विनियोगश्रुतिः ।
तद्यत्रानेकार्थाभिधानमेकेन शब्देन युगपद्भवित विभक्तयेव लिकृतंख्याकारकाणाम् तत्र तेषामन्वितानामेवाभिधानम् अननिवतानामनेकेषामर्थानामेकेन शब्देन युगपदिभिधानस्यकशेषमनतरेणासम्भवात् । अक्षशब्देनेव विदेवनादीनाम् । अन्यथा
गामानयेतिवद्यां कां चिद्यक्तिमक्षमानयेति नियुक्तो विदेवनादीनामन्यतममानयेत्र सन्दिशीत सन्दिग्धे च किपरो ऽयं प्रयुक्त इति । तस्मादिन्वताभिधानम् । तत्रापि प्रतीतिवलेन कारकं
मधानतो लिङ्गसंख्ये गुणतः । तथा चोक्तं यदा कम्मादयो
विभक्तयर्थास्तदैकत्वादयो विशेषणानीति । एतेन विभक्तिवाच्यायाः संख्याया विध्याक्षेषेण कारकविशेषणत्वमभिदधाना
निरस्ताः । अनिन्वतानामप्यभिधाने प्रथममेकशब्दोपाक्तेन प्रधानभूतेन च कारकेणैव संख्या सम्बध्यते न प्रातिपीदकार्थेन

विमक्क हेन गुणभूतेन च। प्रातिपदिकार्थान्त्रितेव सा ऽभिधीयते न कारकान्वितेति तु स्वसमयसन्तमसतिरस्कृतार्थतत्त्वानां अ-द्धामात्रं न प्रामाणिकं प्रतीयविशेषात् । यथा पश्चनेत्युक्ते पशुः करणं प्रतीयते तथैकं करणियतीप प्रतीयतएव । न चैकमिन धानमर्थान्तरान्त्रितमर्थान्तरमभिद्धानं न दृष्टम् । लिङ्मसयस्य कुसमसयस्य च कुसवच्छित्रापूर्वाभिधानाभ्युपगमात् । कथं च विध्याक्षेपः । तादर्थ्यादिति चेत् । न । प्रातिपदिकार्थं कारकं वा मति विशेषणभूतस्यैकत्वस्य तद्वधीरणेन विध्यदमध्यास-म्भवात् । सम्भवे वा क्षेपिष्ठादीनामपि विध्यर्थत्वं स्यात् तदु-पपत्तये च देवताभूतवायुविशेषणता कल्प्येतेति क्षेपिष्ठगुणवि-शिष्ट एव वायुर्देवता स्यात्र वायुस्वक्ष्पीमसलमनेनालौकिकवि-वादेन । तदेवं संख्यादेरेकशब्दोपादानलक्षणया श्रुसा कार-कान्वयः । प्रातिपदिकार्थस्य तु पदश्रुया । प्रकृतिप्रसयार्थयो-र्हि श्रवणादेव सम्बन्धः प्रतीयते न पदद्वयवदर्थपरामर्शमपेक्षते इति पदमपि श्रुतिपक्षे निक्षिप्यते तदेवभेककारकान्वितानां जातिलिङ्गंसरुयानामरुणैकहायनीन्यायेन परस्परिनयम इति । विभक्तिस्तु सम्बन्धमेव साध्यत्वं साधनत्वं वा प्रतिपादयन्ती विनियोगकारणम् । तत्र द्वितीया साध्यत्वं प्रतिपादयति तृती-यादयस्तु साधनत्वम् । तत्र ब्रीहीनवहन्तीति द्वितीया साध्यत्वे-न बीहीनभिद्धाना अवघातस्य तेषु विनियोगकारणं भवति कथं तर्हि सक्तुषु होमस्याविनियोगः । तेषामसमीहितत्वात् ।

<sup>९</sup>समीहितं स्वशब्देन ब्रीहयो न समीहिताः । अपूर्वसाधनत्वेन ब्रीहयस्तु समीहिताः ॥६॥

सक्तत्रो हि द्वितीयया साध्यत्वेन प्राप्ता अपि समीहितत्ववैध-

१ समीहितं हि भाव्यं स्थात्सक्तवा न समीहिना इति २ पु. पाठः।

र ते

**y**-

J:

भ-

Fय

च

कं

स-

दु-

वे-

वे-

₹-

Ì-

ति

नां

ती

1-

वे-

त

र्यात्त्यज्यन्ते । न हि द्वितीया समीहितत्वं प्रतिपाद्यति अपि त साध्यत्वमेव वदाति तेन सक्तूनां शेषित्वं न संभवतीति परि-इस होमभावना भाव्यान्तरमपेक्षते अववाते तु नैवं परिवृत्ति-कारणमस्ति । तथा हि । अवघातभावना भाव्यं समीहितम-वेक्षमाणा द्वितीयामातिपादितसाध्यत्वान् त्रीहीनभाव्यत्वेन स्वी-कर्त्रगीभशस्थिता स्वरूपेण तेपायसमीहितत्वाद्विलम्बते । तत्र यदि कथं चिद्धि तेषां समीहितत्वं सक्तवन्न छभ्येत ततो विप-रिष्टच्य भाव्यान्तरमेपेक्षेत संभवति च तेषां पक्ततापूर्वसाधन-विशेषक्षेण समीहितत्त्रम् । तथा हि ब्रोहिभियजितेति यागसा-धनत्वेन ब्रीहयो विहिताः। न च तेषां साक्षाद्यागसाधनत्वमृत्य-चिशिष्टपुराडाशावराधाद्यपत्तिमत् । तेन पुराडाशमकृतित्वेन तेषां साधनत्त्रिमिति तेन कृषेण समीहिताः तथैव भाव्या भवन्ति । वीहिशब्दश्च तदुपलक्षणार्थः। एवं च यवेष्वप्यौपदेशिक एवा-व्यातः सिद्धो भवाति तद्रपस्य तेष्वप्यविशेषात् । तदेवं मकर-णसहितया श्रुसा ऽवघातिविनियोगस्तद्धीनत्वादपूर्वसाधनलक्ष-णायाः । तथा हि द्रीपूर्णमासत्रकरणे श्रुतस्यावघातस्य श्रुति-संयुक्तत्रीहिमात्रेग प्रयोजनापर्यवसानाद्वीहीनवहन्तीति वाक्यं साकाङ्कं पक्ततेन दर्शपूर्णमासवाक्येनैकवाक्यत्वं प्रतिपद्यते दर्श-पूर्णयाससम्बन्धिनो ब्रीहीनवहन्तीति तत्सम्बन्धिनश्च प्रयोजना-विनाभूताः स्वसाध्यं प्रयोजनमुपस्थापयन्ति । तस्मिश्चोपस्थिते तदर्थत्त्रमवघातस्य ब्रीह्यर्थत्वापरिसागेन संपादियतुं त्रीहिशब्द-स्य तत्साधनलक्षाणार्थता भवति । नन्वेवं सति वहिर्लुनातीय-स्यापि दर्शपूर्णमासकाक्येनैकवाक्यत्वात्तत्साधने वर्हिषि छवनस्य विनियोगादङ्गम्यानार्थता न सिध्येत् । न सम्यगवगतमस्मन्म-तमायुष्मता । न हि दर्शपूर्णमासाभ्यां ब्रीहिवहिः प्रभृतयस्ताद-थ्येंन विशेष्यन्ते दर्शपूर्णमासार्थान् त्रीहीनिति कि तर्हि तत्- संबन्धमात्रेण तत्संबन्धित्वं चाङ्गानामप्यपकारकत्वाद्भवसेव त-त्सवन्धिभश्च यत्त्रयोजनं प्रधानापूर्वभ्यन्यद्वा ऽपूर्वमुपस्थाप्यते तत्साधनक्ष्ये ब्रीहिवर्हिरादिशब्दैर्लिक्षते तत्र विनियुज्यमान लवनादि तस्य सर्वस्याङ्गं भवति। अत एव स्थानाद्यपिमीयया-गेन विशेषिते ऽपि युपे विनियुज्यमानानां रशनातद्धर्माणामग्री-षोमीयप्रधानतदङ्गापूर्वव्यतिरेकेण तद्यूपसाध्यसवनीययागाङ्गत्व-मि । ततश्च तदीयद्वितीयपरिच्याणे ऽपि रज्ञना तद्धमर्माश्चीपदे-शिका भवन्ति । यद्यङ्गाङ्गेष्विपि तद्धम्मी भवन्ति वैमृधाङ्गे-ष्विप तींह बीहितद्धम्मा उपदेशेनैव भवेयुः। न। तदभावात। न हि वैम्ध्यस्य ब्रीहय उपदिष्टा भवन्ति यदा तु तत्र चोदकेन प्राप्तुवन्ति तदा सहैवावघातेन प्राप्तुवन्तीति द्विरुक्तत्वान्नोप-देशसम्भवः। अत एव सवनीयस्य वैशेषिके द्वितीयएव परि-व्याणे रशनादीनामुपदेशो नान्यत्र द्विरुक्तिदोषादिति । त-त्सिद्धं प्रकरणसनाथया श्रुसा ऽवघातादीनां विनियोग इति। तदत्र प्रकरणवरोन श्रुतस्यैव शब्दस्यार्थविशेषलक्षणपरत्वं क-ल्प्यते । प्रयाजादिषु तु शब्दस्वरूपमेव विनियोजकं कल्प्यते इसेतावान्विशेषः प्रकरणाधीनत्वं तूभयत्राविशिष्टम् । यस्य तु ऋतुसम्बन्धाव्यभिचारः सुवादेस्तत्सम्बन्धित्वेन विनियुज्यमा-नस्य खादिरत्वादेस्तद्वारेण प्रयोजनाकाङ्कायां बुद्धावविपरिव-र्त्तमानमिप पूर्वमपूर्व तेनैवाव्यभिचारिणा लिङ्गेन हृदयमागच्छ-तीति विना ऽपि पकरणं तत्साधनक्ष्पलक्षणया विनियोगो-पपत्तिः। यत्र द्वयं नास्ति तत्र साधनलक्षणं न घटते इति प्रक-रणसहिता श्रुतिरवघातविनियोगे कारणम् । स्यादेतत् द्विती-यया त्रीहीणां साध्यत्वमात्रमिभीयते अवधातसाध्यत्वं तु तत्प-दसमभिव्याहारात्मकाद्वाक्यादेव तत्कथं श्रुसा ऽवघातस्य त्री-

१ अत्राङ्गापुर्वमित्यधिकः पाठो २ पु. ह्र्यते ।

हाङ्गत्विमिति । ससं यथा ऽऽह भवान्तिं तु विनियोगः श्रुसैव ।
सम्बन्धो हि विनियोगः । स च समीहितासमीहितयोः साध्यसाधनभावरूपः । तत्र द्वितीया ब्रीहिणां समीहितानां साध्यत्वं प्रतिपाद्यन्ती प्रतियोगिनः शेषत्वमाक्षिण्य तद्विशेषमात्रं पदान्तरसमिन्याहारात्मकाद्वाच्याञ्चभते । तृतीयादिरिप साधनत्वं प्रतिपाद्य प्रतियोगिनः शेषित्वमाक्षिण्य तद्विशेषमात्रार्थं वाक्यमपेक्षेते तेनोभयत्रापि श्रुतिरेव विनियोगकारणमुच्यते । यत्र पुनः शेपिशेषयोः साध्यसाधनभावो न श्रुतः पदद्वयसमिन्याहारादेव
शेषशेषित्वयोग्यत्वमालोच्य कल्प्यः यथा स्वर्गकामो यजेतेति
तत्र वाक्येनैव विनियोग इति । न हि तत्र स्वर्गकामस्य यागस्य वा साध्यत्वं साधनत्वं वा केन चिदुपात्तं पदद्वयसमिनच्याहारादेव तु सम्बन्धे कल्पयितच्ये असाधकं तु ताद्वथ्यादियनेन न्यायेन कामिनः प्राधान्यं यागस्य गुणत्वं कल्प्यते ।
आह

स्वर्गकामस्य भूतस्य भाव्यत्वं संभवेत्कथम् । भूतिकर्त्तुर्हि भाव्यत्वं भवनस्य न भूतिषु॥७॥ भवनस्य ह्यत्पन्यपरनामधेयस्य कर्त्ता भाव्यो भवति स्व-र्गकामस्तृत्पन्नो नोत्पत्तुमहिति इति न भाव्यः स्यादिति त-दुच्यते॥

भृतस्यापि स्वरूपेण स्वर्गकामस्य भाव्यता । धर्मान्तरविशिष्टस्य ऋतुव्रीह्यादिवद्भवेत् ॥ ८ ॥ स्वर्गकामस्य तावद्यागभावना शेष इति वाक्यादवगम्यते शेषत्वं च द्रेधा भवति यदि तावत्स्वरूपेमव समीहितस्य साध-यति तद्गतं वा कं चिर्द्धमेभेदम् उभयथा ऽपि च साध्यं शेषि भवति यथा प्रयाजादिभावनायाः ऋतुः न हि प्रयाजादिभिः ऋतुस्वरूपमुत्पाद्यते तदुपकार एव तु साध्यते अथ च ऋत्वर्थ-त्वेनैव प्रयाजादयः सम्बध्यन्तइति वक्ष्यामः । यथा च बीहयो निष्पन्ना अप्यवघातस्य भाव्या भवन्ति न हि स्वरूपेणैवोत्पाद्यं भाव्यमिति नियमः समस्ति । धर्म्भान्तरोपेतेनापि रूपेण भाव्य-तोपपत्तेः । तत्र प्रथमं भाव्यतामात्रात्मके रेशिपत्वे ऽवधृते ऽपि कसुपकारं कृत्वा ऽस्यायं शेषः किं स्वरूपोत्पत्ति किं वोपका-रान्तरमिति विशेषापेशायां सामर्थ्येन विशेषः कल्प्यते । तत्र स्वर्गकामस्य भूतस्य स्वरूपेण भाव्यत्वं न सम्भवतीति फल-विशिष्टत्वेनैव रूपेण भाव्यत्वं भवति। अत एव फलपरं स्वर्गकाः मपदं मीमांसकवरिष्ठा मन्यन्ते । यथा दण्डी भैषानन्वाहेति दण्ड-विशिष्टे ऽनुवचनाङ्गत्वेन चोद्यमाने विशेष्यस्य पूर्वमेव क्लमत्वा-द्विशेषणभूतस्य दण्डस्यानुवचनाङ्गत्वमतिपादनपरं वचनं सम्भः वति । तथा स्वर्गकामो यजेतेति विधिनैव यागभावनायाः पुरु-षार्थत्वे माप्ते पुरुषस्य शेषित्वं न स्वरूपेण सम्भवतीति किं चित्फलियच्छतस्तद्विशिष्टेन स्वरूपेण शेषित्वभिति सामध्यदि-वगते फलविशेषमात्रे चानवगते स्वर्गकामस्य शेषित्वमुच्यमानं स्वर्गारुयविशेषणपरमेव भवति तेन स्वर्गसाधनद्वारेण यागस्य पुरुषदेशपत्विमिति । यथा ऽऽहुः ।

"अपेक्षितत्वात् भाव्यस्य कामशब्दा हि तत्पराः । विशेषणमधानत्वं दण्डीसादिषु दर्शितमिति" ॥

तदेतदेकाशाद्ये विस्पष्टमेव भगवता भाष्यकारेणोक्तम्।
नतु नैवात्र स्वर्गः फर्ल श्रूयते इसादिना फरुस्य वाचकाभावं
चोद्यित्वा ऽनेन स्वर्गकामशब्देनेत्युक्का नतु पुरुविशेषस्यायं
वक्तेसादिना चोद्यपूर्वकं पुरुषपरत्वं कारुपरत्वं च स्वयं निरस्य

निमित्तपरत्वं चारुयातोपात्तकर्त्तसंख्याविवक्षामतिपादनावसरे पष्टे स्पष्टं सूत्रकारेणैव फलकामो निमित्तमिति चेत् न निसत्वा-दिति परिहृतमित्युक्ता परिशेषात्कलसंयोग एवायम इत्युपसंह-स कथं पुनरनेन शक्यते फलमभिधातुमिति पृष्ट्वा वचनव्यक्ति-द्वयमुपन्यस्य मिलनः स्नायादितिवत शेषित्वेनान्वयं पुरुषस्य स्वर्गकामाय याग उपदिक्यतइति दर्शियत्वा तत्र च स्वर्गा-ख्योपकारविशेषमातिपत्तिपरत्त्रमेव संपत्स्यतइसन्ते ऽभिहितम् । अन्तरेणापि तद्वचनं पुरुषमात्रमाख्यातादेव गम्यते तस्माद्या-गात्स्वर्गी भवति इसेवमर्थं वचनमिति । तदेवं यत्र साध्यसाधन-भावमतिपादकविभक्तयभावस्तत्र वाक्येन विनियोगः। यत्र तु शेषिणि साध्यत्वमतिपादिका यथा ब्रीहीनिति शेषे च साधनत्वप्रातिपादिका विभक्तिर्यथा सोमेन यजेतेति तत्र श्रुति-विनियोगः । यत्राप्यन्यत्रत्रं सम्बन्धमात्रप्रतिपादिका पृष्टी यथा द्वेन्द्रियकामस्येति शेषिणि यजमानस्य याज्येति शेषे तत्रापि योग्यत्वालोचनया सैव सम्बन्धविशेषे वर्त्ततइति श्रुति-विनियोगः । यत्रापि शेषिणि चतुर्थीं मैत्रावरुणाय दण्डमिति तत्रापि संपदानस्य कर्मणा अभिमेयमाणस्य स्फ्रटमेव साध्यत्व-श्रुतिरेव । तादर्थ्यचतुर्थ्यां तु स्फुटतर एव श्रुतिविनियोगः। यथा यः सोमवामी स्यात् तस्माएतं सौमन्द्रं क्यामाकं चरुं नि-र्वपेत सर्वेभ्यः कामेभ्यो दर्शपूर्णमासाविति च। यत्र तु श्रुति-विपर्ययः यथा पूर्वेद्यरमावास्यायां वेदिमिति शेषिणि सप्तमी सक्त् जुहोतीति दोषे द्वितीया तत्र लक्षणया साधनदाचिन्या साध्यत्वं तद्वाचिन्या च साधनत्वं प्रतिपाद्यम् । लक्षणा च स-वेत्र वाक्यनिमित्ता इति वाक्यविनियोग इति । एवं तावत् श्रुति-विनियोगः पपञ्चितः । आह कथं पुनर्विनियोगश्चेतस्त्रीवध्यमु-क्तं पदस्य कारकविभक्तीनां च विनियोजकत्विमिति हि द्वैविध्य-

१७

1: 1-

गे

गं

4-

पे

T-

7

ज-

T-

इ-

Π-

4-

**F-**

के

द-

ानं

य

ावं

ायं

**E**4

830

### अङ्गानिर्णयः।

मेव दर्शयति । पदग्रहणं तुल्याभिधानश्चतेरिप दर्शनार्थीमसदौ-षः । तथा च ।

कारकेण गृहीतत्वादेकत्वादेः कियार्थता । कारके श्रुतिगम्यत्वाद्वाधते द्रव्यशेषताम् ॥ ९ ॥ तथा यथा पश्वङ्गमेकत्वं पदश्रुत्या प्रतीयते । समानप्रत्ययश्रुत्या बलीयस्या कियाङ्गतेति ॥ १०॥

तत्र समानाभिधानश्रुति दर्शयति । तस्मात्रिविधा विनि-योक्रीति सक्तम् ॥

इति न्यायरत्नमालायामङ्गनिर्णये प्रथमः परिच्छेदः समाप्तः।

सर्वभावगता शक्तिर्हिङ्गमित्यभिधीयते। वाक्यं तु पदसंघातमात्रमित्युदितं पुरा ॥ १ ॥ इतिकर्त्तव्यताकाङ्क्षा प्रक्रिया द्विविधा च सा। पाठानुष्ठानसादेश्यभेदेन द्विविधः क्रमः ॥ २ ॥ समाख्या यौगिकी संज्ञा लौकिकी वैदिकी तथा। विनियोजकमेतावदिति भाष्यविदो विदुः ॥ ३ ॥

तत्र वर्हिर्मन्त्रस्य प्रकरणसापेक्षेण लिङ्गेनापूर्वसाधनविद्योष-वर्हिलेवने विनियोगः । दृष्टार्थेष्वेवाङ्गेषु लिङ्गस्य विनियोजकत्वं नादृष्टार्थेषु । श्रुतिवचात्रापि मकरणापेक्षा साधनविशेषाङ्ख-सिद्धये भवति । अयं चापरो विशेषः यदत्र विनियुज्यमानस्य मन्त्रस्य लिङ्गविनियोगात्प्रागेव केनापि प्रमाणेन क्रतुसंबन्धो ६पेक्षितः। तदभावे लिङ्गविनियोग एव न सम्भवतीति लिङ्गक्रमसमाख्या-नादिसत्र प्रतिपादितम् । वाक्यविनियोगस्तु श्रुतिविनियोगा-वसर्एव विवेककथनार्थं प्रपश्चितः । मन्त्रेष्वपि यानि समवेता-र्थाभिधायिव्यतिरिक्तानि सवित्रादिपदानि तेषां वाक्येनैव नि-र्वापादिषु विनियोगः । पकरणिवनियोगस्तु प्रयाजादीनाम् । कि पुनः प्रकरणम् इतिकर्त्तव्यताकाङ्का । कस्य पुनरितिकर्त्त-व्यताकाङ्का । भावनाया इति कर्मण्यारम्भभाव्यत्वादिति भा-ष्यकारो वक्ष्यति । भावना हि प्रतिलब्धभाव्यसम्बन्धा तिस-द्यर्थं करणमपेक्षते । तत्र प्रसासत्त्या प्रकृत्यर्थः सम्बध्यते यागेन स्वर्गे भावयेदिति । ततः कथमितीतिकर्त्तव्याकाङ्का भवाते। तेन भाव्यसिद्धवर्थं भावनया सम्बध्यमानमितिकर्त्तव्यताजातं भाव्य-भयुक्तमुच्यते । न तु स्वरूपेण भाव्यमितिकर्त्तव्यतया सम्ब-न्धुमहिति। न हि भवसपूर्वं कथमिति। भवति तु भावयेत्कथ-

मिति। ननु स्वर्ग भावयेदिति ब्रूयुर्भावना च फलस्योच्यत-इसेवमादिभिस्तत्र तत्र भाष्यकारेण फलस्य भाव्यत्वाभिधाना-त् भाव्यमयुक्तमितिकर्त्तव्यताजातं फलमयुक्तं स्यात्रापूर्वपयु-क्तम् । उच्यते । ससं फलमेव मथमं भाव्यतया सम्बध्यते तत्त् कालान्तरभावित्वात्क्षणभङ्गुरेण यागेन साक्षात्र भावायितुं श-क्यतइसपूर्वद्वारेणत्युपबध्यते यागेनापूर्वं कृत्वा स्वर्गे कुर्यादि-ति । न चैतावता यागस्य करणत्वहानिः । तुषपका भवन्तीति-वदुपपत्तेरिति सप्तमाद्ये भाष्यकारेणैवोक्तम् । एवं चापूर्वे कृते तत एव फलं सिद्धचतीसवधारणात्फलक त्त्व्यता ऽपूर्वे संक्रा-मतीतिकर्त्तव्यतामपेक्षते कथमनेन यागेनापूर्व कर्तव्यमिति। त-त्रेत्थंभावेन प्रयाजादयः सम्बध्यन्ते । तेन भाव्यप्रयुक्तमप्यान्त-रालिकभाव्ये ऽपूर्वे वाङ्मियमवदीक्षणीयापूर्वे पर्यवस्यति । एत-चोपरिष्टाद्विस्पष्टं वक्ष्यामः । तेनापूर्वभावनया प्रयाजादयः स-म्बध्यन्ते । प्रयाजभावना हि भाव्यमपेक्षते फलभावना चेत्थं-भावम् अतस्तयोराकाङ्कासन्निधियोग्यत्वेरेकवाक्यता प्रयाजभाव-नोपेता दर्शपूर्णमासभावना ऽपूर्व साधयतीति । तेन विशिष्टस्य साधनत्वं विशेषणेनोपकारजनने घटते नान्यथेति विशेषणस्य मयाजस्योपकारकत्वं कल्प्यते । तत्रापि च करणोपकारकत्वे-नैव तदुपकारकत्वं सम्भवतीति करणोपकारकत्वं भावनाङ्खे-नावगतानां प्रयाजादीनां ताद्ध्यीनर्वाहाय पश्चात्कल्प्यते ।

"एकभावनयोपात्तास्त्रयो ऽप्यंशाः परस्परम् । उपकार्ये।पकाारित्वं पश्चादनुभवन्ति त "इति ॥ एवं चोभयोरप्याकाङ्क्षापरमः। ननु प्रयाजभावना भाव्यम-पेक्षते फलभावना च करणोपकारियाकाङ्कावशात् प्रथमभेव प्रयाजभावना करणोपकारेणैव सम्बध्यते न तु तादर्थ्येनैव क्र-

ल

य

## न्यायरत्नमालायाम्।

Π-

Į-

त्तु

ग-

-

₹-

ते

r-

ī-

₹-

[-

4

1

ı

833

तुना तेन पकरणमुपकार्योपकारकभावे ममाणं न तु ताद्थ्यें इति । वालिशभाषितमेतत् । न ह्याकाङ्का स्वयमेव प्रमाणम् । शब्दस्तु प्रमाणम् आकाङ्क्षया त्वेतावद्भवति । नायं शब्दो नि-रपेक्षः किं तु अन्येन सहैव पर्यवस्यतीति तत्र यद्यन्यो योग्यः सित्रहितो भवति ततस्तेनैव सहैकवाक्यभावं भजते । अथ न सन्निहितः ततो ऽध्याहृत्य योग्यं तेन सह पर्यवस्यति । तदिह समिधो यजतीयस्य साकाङ्कस्य सन्निधौ न क्रत्यकारः सन्नि-हितः तच्छब्दस्याश्रवणात् । तत्र यदि द्र्भपूर्णमासाभ्यां श्रुता-भ्यामेकवाक्यतायामाकाङ्का पर्य्यवस्येत ततो ऽध्याहतेनोपका-रेण स्यादेकवाक्यता । यथोक्तेन तु मार्गेण द्रीपूर्णमासैकवा-क्यतायामाकाङ्कापर्य्यवसानमुभयोर्भवति । अपेक्षितो ऽपि प-थममुपकारो न केन चिदपि समर्पितः येन प्रयाजवाक्येनैक-वाक्यतया ऽन्वियात । तेन दर्शपूर्णमासप्रयाजवाक्ययोरेकवा-क्यतायां गुणमधानभावेन निष्पन्नायां पश्चादपेक्षितोपकारनि-र्दीतः। आह च । द्र्रापूर्णमासयोरुपकारमपेक्षमाणयोः प्रया-जादिषु वोपकार्य्यमपेक्षमाणेष्वनिष्पन्नावस्थ एवोपकारे प्रकर-णात्तावत्ताद्रथ्यं प्रतीयते । तदन्यथानुपपत्तेः करणोपकारः क-ल्प्यते । तेनोपकारापेक्षामात्रमिह तादर्थ्यप्रमाणानुमाने व्यापि-यते । नोपकरादेव शेषित्वं तादर्थ्य वेति । अत एव पदार्थपू-र्वकः मक्तताबुपकार इति तन्त्रज्ञाः । विनियुक्तेषु पदार्थेषु क-ल्पिते चोपकारे विकृतिरपेक्षावशात्मथममुपकारमेव गृह्णातीति तत्रोपकारपूर्वकत्वम् । तदेवं प्रकरणं प्रयाजादीनां विनियोज-कम्। तच द्विविधं महाप्रकरणमवान्तरप्रकरणं चेति। तत्र फ-लभावनायाः प्रकर्णं महाप्रकरणम् । तदन्तराले यदङ्गभावना-याः मकरणं तदवान्तरप्रकरणम् । तचाभिक्रमणादीनां प्रया-जादिषु विनियोजकम् । भवति हि अङ्गभावनानामप्यवान्तरा-

पूर्वसिद्ध्यर्थं कथंभावाकाङ्का । अन्यथा वाङ्गियमस्य दीक्षणी-यापूर्वप्रयुक्तिने स्यात । कश्चित्त्वाह । नावान्तरप्रकरणं नाम प्रमाणं सम्भवति । प्रमेयासम्भवात । प्रतिलब्धभाव्यसम्बन्धा हि भावना कथंभावमपेक्षते । तत्र यावदेकाङ्गभावना प्रयोजना-पेक्षा प्रकरणेन फलभावनाङ्गंभवति तावदितरा ऽपि प्रधानभा-वनयव सम्बध्यतइति सर्वेषां प्रधानभावनान्वितानां नान्यो-न्याङ्गाङ्गिभावः सम्भवतीति नावान्तरप्रकरणविनियोज्याङ्गस-मभवः । अभिक्रमणं तु वाक्येनैव प्रयाजादिषु विधीयतइ ति त-दङ्गं नावान्तरप्रकरणादिति । स नूनं वार्त्तिके

ą

4

व

F

व

म

Ŧ

4

इ

दि

ता

ल्र

"परमकरणस्थानामङ्गे श्रुखादिभिस्त्रिभिः। ज्ञाते पुनश्च तेनैव संदेशेन तदिष्यते"॥

इसिमन्नश्रुतपूर्वी । यत्र हाङ्गोदेशेनैव श्रुसादिभिः कि चिदिनियुज्यते तत्रावश्यमङ्गस्य कथंभावापेक्षोत्थापियतव्या ।
सा च यदि परस्तादिप कि चित्तदुदेशेनैव विधीयते तावदनुवर्त्ततप्व । तयोः संयुक्तयोरङ्गयोर्भध्ये यदङ्गमसंयुक्तं विहितं तत्तदाकाङ्कानुहत्तेः सन्निधिविशेषाच तेनैव सम्बध्यते । यो
प्रियङ्गापूर्वाणामननुष्ठेयत्वात्र स्वारिसकीं कथंभावाकाङ्कामिच्छिति तेनापि कारणान्तरसमुत्था सा प्रभ्युपेतव्यव । अन्यथा
दीक्षणीयादिष्वतिदेशानवकल्पनात् । तेन प्रयाजाद्यदेशेन शुसादिभिः कि चिदङ्गमुक्ता मध्ये कि चिद्संयुक्तं विधाय पुनरन्ते प्रयाजाद्यदेशेनाङ्गे विहिते मध्यस्थस्यासंयुक्तस्याङ्गस्यावानतरमकरणात्प्रयाजाद्यङ्गता भवति । यस्त्वेतन्न मृष्यिति तस्य
सामिधेनीनां निविद्विव्यवधानाभावेन सस्यपि सन्निधाने बलीयसा पकरणेनोपवीतस्य प्रधानाङ्गत्विसद्धींनिविद्धः सामिधेनीनां
विच्छेदप्रतिपादनमनर्थकं स्यात् । अथोच्येत उपव्ययतद्रसेकपदश्रवणादिन्वताभिधानसिद्धर्थमर्थान्तरापेक्षायां सन्निहिताभिः

## म्यायरत्नमात्तायाम्।

१३५

सामिधनीभिरन्विताभिधानं भवति सन्निधानाभावे तु गसन्तरा-भावात्मकृतेन प्रधानेनान्वयः सम्पद्यतइति । तद्युक्तम् । प्रकृ-तिप्रसयार्थवोरेव मिथस्तित्सिद्धेः प्रसयेन हि प्रधानापूर्वमनूद्य तद्रङ्गत्वेनोपच्यानं विधायते तिद्ध कर्त्तृसंस्कारत्वात्प्रधाना-पूर्वविषयमवघातादिवद्नुभविशाति । स्तुतिपद्गाने च निवीतं मनुष्याणामिसेवमादीनि सन्ति यैरुपव्यानमन्वितमभिधीयत-इति नान्विताभिधानसिद्धचर्थमर्थान्तरापेक्षा । तस्माद्क्रानामपि भवसेव कथमिति पकारविशेषाकाङ्का तदाह भगवान्भाष्यकारः। भवति हि सामिथेनीरनुब्र्यात्कथीमित विशेषाकाङ्कवचनमिति। कश्चेष न्यायो यत्कार्यक्षपत्वे सत्यपि निरधिकाराणामपूर्वाणां स्वरसतः कथंभावापेक्षा नास्ति साधिकाराणान्तु विद्यतइति कार्यत्वं हि तदपेक्षायां निमित्तं साधिकारं निरिधकारिमिति तु विशेषमात्रं तस्मादस्सेवाङ्गे ऽङ्गस्याप्यपेक्षा । यद्येवं कथं तर्हि गयाजादिष्वव्यक्तचोदितेषु सौमिकधर्म्मानितदेशः दीक्षणीयादिष्वैष्टिकधर्मातिदेशः। यथा तत्तथा श्रूयताम् । स्वारिसकी हि निरिधकाराणामाकाङ्का नास्ति कारणान्तर-समुत्था तु नापन्होतुं शक्यते। तत्र दीक्षणीयादिषु प्रयाजादि-दर्शनेनेतिकर्त्तव्यताकाङ्का कल्प्यते तस्यां च ससामितदेशसिद्धिः। मयाजादिषु तु न कि चिदाकाङ्क्षोत्थापकमस्ति इति नातिदेश <sup>इति ।</sup> अत्राभिधीयते । इद्मत्र विकल्पनीयं किं येन प्रयाजा-दिना SSकाङ्का कल्प्यते तेन तदेव प्रति सा कल्प्यते उत तद-र्शनादेव तावदिविशेषेणेतिकर्त्तव्यताकाङ्का कल्प्यतहाते। यदि तावत्पूर्वः कल्पः ततो दैक्षस्य पशोरङ्गत्वेन स्वाभाविकाकाङ्का-विरहिणः प्रयाजादिदर्शनेन दर्शपूर्णमासविध्यन्ताकाङ्केव क-ल्पतइति न विकृतित्वं सिद्धं कृत्वा तत्प्रकृतिविशेषविचारो घटते । यदा तावत्स्वरूपमात्रमालोच्यते तदा निराकाङ्कत्वात्र

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

णी-साम न्धा

ना-भा-पो-

स-

त-

च-।

यो म-

त-

प्र-न-

य

ते-

T

प्रकृतिविशेषचिन्ता यदा तु प्रयाजादिदर्शनेन विकृतित्वं क-ल्प्यते तदा मक्तिविशेषस्यैव निर्णीतत्वान्न चिन्तावसरः । न च पशौ च लिङ्गद्शनादिसत्र पशोरपूर्वत्वनिराकरणेन पूर्व-वत्त्वमेव लिङ्गदर्शनेन साध्यते किमत्र कुतिश्चिद्धम्मी अतिदि-इयन्ते उत नेसेतावदेव विचार्यतइति वाच्यम् । अष्टमे विशेषा-तिदेशचिन्ताधिकारात । न चासौ समाप्ता येन द्विहोमवत्पू-र्ववदपूर्वचिन्ता क्रियेत तस्माद्विशेषातिदेश एव चिन्त्यते । तथा च भाष्यकारो विशेषातिदेशविचारमेव दर्शयाते । पशौ कि दार्शपौर्णमासिको विध्यन्त उत सौमिक इति । सिद्धान्ते ऽपि लिङ्गस्य मापकत्वमाक्षिप्य चोदनासामान्यादिखाह सामान्येन विक्रतित्वे सिद्धे ऽवकल्पते नान्यथा । अथैतहोष-परिहाराय लिङ्गदर्शनेन तावदितिकर्त्तव्यतामात्राकाङ्का कल्पते ततश्चोदनासामान्यादितदेश इति तर्हि प्रयाजादिष्वभिक्रमणा-ख्यिळिङ्गापदेशसामध्यदाकाङ्कापरिकल्पनाद्व्यक्तत्वेन सौमि-कविध्यन्तमसङ्ग इति समानः पर्य्यनुयोगः । तदेतदावाभ्यामवं परिहर्त्तव्यं न प्रयाजादीनामव्यक्तत्वं यस्य हि तद्धितेन चतु-थ्या मन्त्रवर्णेन वा देवता नास्ति तद्व्यक्तम् । प्रयाजादीनां तु मन्त्रवर्णादिभिर्देवतासंगतेर्नाव्यक्तत्वमिति । यदि तु यस्योत्प-त्तिवाक्ये देवता नास्ति तद्व्यक्तं तत उपांशुयाजस्याप्यव्यक्त-त्वमसङ्गः। तस्य हि तद्वच देवतायां स्यादिति विचार्य वि-ष्णुर्वा स्याद्धौत्राम्नानादिति मन्त्रवर्णाद्देवतासगाति वक्ष्यति । ज्योतिष्टोमस्यापि तहींन्द्रवायवं गृह्णातीति तद्धितेनैव देवताऽभि-धानात्राच्यक्तत्वं स्यात्। न यागे देवता तिद्धतेन विधीयते कि व ग्रहणे तस्माददोषः। किं चासंभवादपि न प्रयाजादिषु सौमिकध-म्मीतिदेशः दर्शपूर्णमासयोहिं साङ्गयोः पूर्वेद्युरुपक्रम्यापरेद्यः समापनं श्रुतं तत्रापि परिस्तरणादि इस्तावनेजनादि च तन्त्रम्

अपरेद्धरेवोपक्रम्य समापनीयम् । तत्र यदि प्रयाजादिषु सौमिक-विध्यन्तो दक्षिणीयादिः औद्वसानीयान्तः प्रसेकमतिदिक्येत ततस्तिस्मिन्यसेकमनुष्टीयमाने प्रधानस्य कालोत्कर्षः स्यात्।न च तन्त्रेण प्रसङ्गेन वा सकुद्नुष्टानसम्भवः । कालभेदात्तन्त्रमध्ये विधानाभावाच पूर्व हि मयाजाः प्रयानादनुष्ठीयन्ते पश्चादनुया-जाः । ततो ऽपि सक्तवाकादिव्यवहिताः पत्रीसंयाजाः। न चैवं सति तन्त्रं भवति दीक्षणीयादिष्वित्रवैष्टिकविष्यन्तस्य । न च याव-च्छक्ति कानि चिदङ्गानि विहाय कानि चिद्नुतिष्ठेतेति विशे-पापरिज्ञानाच्छक्यते ऽभिधातुम् । तस्माद्नतिदेशः प्रयाजादिषु सौभिकविध्यन्तस्य तस्पाद्स्से गवान्तरमकरणम् । कथं तींह विदेवनादीनामभिषेचनीयाङ्गत्वं नेष्यते । चोदकपाप्तरेव धर्में-राकाङ्कापरिपूरणेनाभिषेचनीयस्य मागेव पर्यवसानात् । विक्र-तयो हि क्छुप्तोपकाराकाङ्काः प्रथमं पाकृतरेव समीपस्थमङ्ग विहाय संवध्यन्तइति गृहमेधीयाधिकरणे भाष्यकारी वश्यित । एवं निर्ज्ञातपर्यवसानस्यापि विकारस्य समीपस्थाङ्गवशादपर्यव-सानं कल्पियतव्यं ततश्च क्रमो भवति । विकृतिष्वीप यत्माकु-ताङ्गमध्ये पठितं यथा आमनहोमस्तस्य प्रकरणेन ग्रहणम्। विदेवनादीनामपि तर्हि पाकृताङ्गमध्ये माहेन्द्रस्तेत्रकाले ऽनुष्ठी-यमानानां प्रकरणेनाभिषेचनीयाङ्गत्वमसङ्गः। न तत्रैयामुत्पत्तिः अन्यत्रीत्पन्नानां पकरणावगतराजस्याङ्गभावानाभपकर्षः स्तो-त्रकाले विहित इति नाभिषेचनीयाङ्गत्वम् । राजसूयभावनायास्तु पवित्रादारभ्य क्षत्रस्य धृतिपर्ध्यन्तो यागगणः स्ववाक्यस्थेन पीजना तन्त्रेणोपादाय करणत्वेन समर्पित इति यत्पीवशस्य मिकतमङ्गं यच क्षत्रस्य धृतेस्तत्सर्वे राजसूयस्य पाकृतमङ्गं तन्म-ध्यवत्तीनि विदेवनादीनि भवन्ति प्रकरणस्य गोचरः । तस्मा-दवान्तरमकरणाभ्यपगमे ऽपि न कश्चिद्दोष इति । द्विविधं पक-

१८

क-

(र्व-

द-

या-

था कि

पि

च

ष-

**यते** 

II-

म-

पवं

तु-

तु

**q**-

**Ti-**

वे-

भे-

तु ध-

Į;

14

रणम् । तच भावनार्थानामेवारादुपकारिणां केवलं विनियोजकं न द्रव्यादीनां नापि सन्निपातिनाम् । तेषां हि यथायथं श्रुसा-दिभिरेव विनियोगः प्रकरणं तु सहायमाश्रम् । यन्त्राणामिष न स्वरूपेण प्रकरणग्रहणं तज्जन्यस्य तु वाक्यार्थप्रस्य क्रिया-रूपस्य तद्दिपे लिङ्गसाहित्येनेति यन्त्राधिकरणे वाक्यार्थप्रसय-स्त्वकृतार्थ इसादिना दिशतम् ।

संविदन्ति तु ये कार्यमपूर्व वाक्यगोचरम्।

न दर्शाद्यङ्गता तेषां प्रयाजादेः प्रसिध्यति ॥ ४॥

कार्यभूतं प्रधानमपूर्वं छिङाद्यभिधेयमुपसर्जनीभूतसकछै-तरपदार्थकं वाक्येन प्रतिपाद्यतइति ये मन्यन्ते तेषां मते प्रया-जादीनां दर्शाद्यङ्गता न स्यात् कथम् ।

आकाङ्क्षति प्रधानं हि न प्रधानान्तरान्वयम् । अङ्गापूर्वस्य येन स्यात्प्रधानापूर्वसंगतिः ॥ ५ ॥

न कार्यमन्यार्थं भवतीति न्यायात् प्रयाजापूर्वं स्वप्रधानभृतं न प्रयोजनान्तरमपेक्षते । अनपेक्षं च सिन्निहितेनापि दर्शपूर्णमासापूर्वेण सङ्गन्तुं नार्हिते । यत्त्रत्र केन चिदुच्यते साधिकारापूर्वसिन्निधिसमास्नातानि प्रयाजादिवाक्यानि न द्रागिवापूर्वान्तरमवगमयन्ति अवधातादिवदनुवादकत्वसंभवात् । किन्छु
यागस्वरूपमेव स्वकारकविशिष्टमुपस्थापयन्ति । तच्चानन्यनिष्ठं
स्वयं चाप्रयोजनीभूतं प्रयोजनरूपाधिकारविध्यन्वययोग्यामस्विकारवाक्यगत एव लिङ्शब्दस्तेन गुणभूतेनान्वितं स्वार्थमिभिधत्ते तेषां च तदङ्गत्वं करणोपकारद्वारं स च संभूय सर्वेरङ्गेजन्यते। न च क्षाणिवशरारूणां तेषां स्वरूपण संभवः संभवतीसवान्तरच्यापार्द्भपाणामपूर्वाणामवद्याश्रयणीयत्वात्
यो ५सौ लिङ्शब्दः प्रागनुद्यमानार्थतया शङ्कितः स इदानि-

कं

या-

न

या-

य-

हे-

या-

न-

र्श-

धि ।

श-

न्तु

नेष्ठं

मि-

ず

**H**-

नी-

मपूर्वान्तरप्राहकप्रहणापादितप्रधानापूर्वेदमर्थ्ययागिवपयतयावि हतप्रधान्यमधिकाराङ्गत्वेनैवाभिधत्ते न स्वप्रधानं विषयविनि-योगविरोधात् । एतदेवापूर्भमभिषेत्र भाष्यकारेणोक्तं न चावि-हितमङ्गं भवतीति विधिश्रन्यानां कर्म्मणां भङ्गरत्वान्नाङ्गत्वं सं-भवतीत्रर्थः । नन्वेवं सित यस्तु पुरुषप्रयत्नः सो ऽनुवाद इसिप भाष्यमस्ति सिन्नपातिनि नैमित्तिके जञ्जभ्यमानमन्त्रवचने तदु-कं तत्र हि कारकद्वारेणवाङ्गत्वं विना अप्यपूर्वान्तरात्संभवतीस-नुवाद एव लिङ्शब्दः तित्सद्धं प्रयाजादीनामङ्गत्विमिति । तदेतत्प्रिक्रयामात्रं श्रद्धालुभ्यो अभिरोचते ।

तदेतत्प्रिक्तियामात्रं श्रद्धालुभ्यो ऽभिरोचते । प्रमाणपरतन्त्रेभ्यो नैतद्रोचितुमईति ॥ ६ ॥ तथा च

स्वप्रधानं श्रुतं कार्यं तदबाधं विनिश्चितं । वाक्यान्तरेण संबन्धां न बाधं नापि संशये ॥ ७ ॥ द्वयोः सद्भावसन्देहात्प्रकृतौ यजमानयोः । मा युवं हि स्थ इत्येषा प्रतिपत्प्रकृतिं गमत् ॥ ८ ॥

साधिकारवाक्येषु तावदमी लिङादयो विदितिनरपेक्षकार्याभिधानशक्तयो न समिदादिवाक्येष्वन्यनिष्ठं कार्यमभिधाग्रुमीशते । लक्षणया ऽभिद्धतीति चेत् । न लक्षणायां प्रमाणमिस्त । विनियुक्तविषयत्वं प्रमाणमिति चेत् । न मिथ्याविनियोगस्यैवासंभावनीयत्वात् । न खल्ल स्वपदावगतमधानकार्यवाधेन ग्राहकग्रहणसंभवः । प्रसभिज्ञाशङ्कया न द्रागिवापूर्वान्तरं प्रतीयत्वाते चेत् । एतदेव तींह प्रथमं निक्ष्पयितव्यम्
अनेन तावत्कार्यमभिधीयते तितंक प्रकृतमेवाधिकारापूर्वमुताव्यदिति तत्र यदि कारकद्वारेण तिद्वषयानुप्रवेशं संभावयेत् ततः

मसभिज्ञानसामर्थाद्विययस्य विनियोगमवधातवद्नुमन्यते । अथ त प्रयतेन मृगयमाणो न तद्विपयानुभवेशद्वारं पश्यति ततः असभिक्षावाधेन नियोगान्तरमेव प्रधानभूतं समिद्यागविषयम-ध्यवस्यति । इतस्था श्रुतिवाधमसङ्गात् परिहृस हि श्रुतिवाधं च ग्राहको गृह्णाति न तद्वाधेनापि विरोधाशङ्कायाम् । अत्रं च श्रुसा प्रथमं तावद् ग्राहकस्य विरोधः शङ्क्यते । विषयानुभवेश-संभवे श्रुतिग्राहकयोरिवरोधः असंभवे तु श्रुया ग्राहकस्य वि-रोधः स्यात् । लक्षणाप्रसङ्गात् । न चैवं विरोधे शङ्कामाने ग्राहको ग्रहीतुमीष्टे मा ग्राहिष्ट ज्योतिष्टोमो यजमानद्वयसंयक्तां युवं हि स्थ इसेतां प्रतिपदं तत्रापि हि प्रथमं तावदस्सेव संदेहः। कि कथं चित्रकृतावेव यजमानद्वयं संभवति तत्रशाविरोधः श्रुतिमकरणयोः अथ वा ऽसंभवाद्विरोध इति तदेवं सति यदि समिधो यजतीसत्र मधानापूर्वराङ्कया विरोधस्यानिश्चयात्प्रकु-त्तसंबन्ध एव भवाते तस्मिश्च सीत तद्वलेनैव लिङ्शब्दस्य ल-क्षणाश्रयणमित्युच्यते ततो यजमानद्वित्वसंभवाशङ्कृया श्रुतिवि-रोधस्यानिश्चयाद् ग्रहणे मतिपदः संजाते तद्धलेनैव द्वित्वश्चतेर्ल-क्षणयैकत्वमतिपादकत्वं पत्न्यभिमायत्वं वा मसज्यत । विरोध एव तत्र निश्चितो न शङ्कामात्रामिति चेत् । कथं तर्ह्याधिकरणा-रम्भः । न हि निर्णीते न्यायेन विचारः संभवति ससपि संदेहे पश्चाद्विरोधनिर्णयः मतिपदीव समिद्यागे ऽपि भवति । यदि मन्येत न समिदादिषु मथमं सन्देहः । किन्तींह सन्निधानात्म-कृतापूर्वमेवेदमिति भ्रान्तिभवति ततश्चाविरोधाद् ग्राहकग्रहणि-ति । तथा अपि पश्चाद्विरोधदर्शनेन तद्यावर्त्तते यथा पूर्वपक्ष-न्यायेन निश्चितं प्रतिपदः पकरणग्रहणे सिद्धान्तन्यायेन श्रुति विरोधमतिभासे सति तादर्थव च्यावर्त्तते । कि च यदि नियो-गान्तरमवधातादिवद्मतिपन्नं ततस्तद्वाक्यगामिनामवहन्सादि

यथ

तः

म-

धं

च

श-

व-

ने

तां

**3:1** 

धः दि

**5**-

ल-

वे-

र्झ-

ोध

गा-रेहे

दि

प्र-

क्ष-

ìr-

देन

शब्दानामित्र भयाजादिवाक्यगतानामपि यज्यादिशब्दानां म-धानापूर्वान्त्रितस्त्रार्थाभिधायकत्वं किं नाभ्युपगम्यते । एपा हि तत्र युक्तिः। यद्येवां प्रधानापूर्वान्वितस्वार्थाभिधायित्वं स्यात्। तथा सत्युत्पत्तावेवान्यतिरश्चीनतया ऽवगतस्य नियोगान्तरावे-पयता न स्यात् । कार्यद्रये संवन्धानुपपत्तेः । न होकं वस्त युगपत् कार्यद्वयसंवान्धि मसेतुं शक्यमिति। इदं च मतीते नियोन गान्तरे शक्यमभिधातुं नामतीते। तेन यदि नियोगान्तरममति-पन्नं ततो विरोधाभावाद्यजिशब्दस्य समिद्राक्यगतस्य प्रधाना-पूर्वान्वितस्वार्थाभिधायित्वम् अवहन्सादिवत्स्यात् । अथ प्र-तिपन्नं ततः श्रुतिविरोधे ग्राहकग्रहणानुपपत्तिरिति सेयमुभयतः-पाशा रज्जुरिति । अथ मथमममितपन्ने प्रपूर्वान्तरे यजेरेवाधिः कारापूर्वान्वितस्वार्थाभिधायित्वमवगतमपि पश्चाित्रयागान्तरा-वगसा वाध्यते ततो ग्राहकग्रहणमपि श्रुतिविरोधाद्वाधि-तन्यम् । तस्यात्र कथं चिद्पि प्रयाजादीनामङ्खं संभवति । यदाप च न चाविहितमङ्गं भवती सेतदनृतवदनमतिषेधमाधिकृसा-भिहितम् । आराद्यकारकविषयकानुवादाभिधानं तु जअभ्य-मानयन्त्रवचनाधिकारात्सीन्नपातिविषयमिति तत्तावन्मात्रालोच-नेनोक्तम् । अन्यथा कथं तदुत्सर्गो कम्मीणीसत्रारादुपकारक-मेवाभिषेस पुरुषपयनो अनुवाद इति वदसेव भाष्यकार इति नैवं व्याख्यातुं शक्यते । कथं तींह व्याख्येयं विनियोगाभि-मायं विध्यभिधानामितरच प्रयोगाभिपायम् इसेवमेतत् व्याख्ये-यम् । न ह्यसति विधौ समिदादीनामङ्गत्वं सिध्यति । ननु मकरणेनैवान्तरेणापि विधि श्रुसेव समिदादीनां सोमादीना-मित्राङ्गत्वं सिध्यति। यथा सोमेन यजेतेति यजिविध्यतिरेकेण सो-भस्य विध्यभावे उपि तृतीयया विनियुक्तस्य प्रधानविधिनैव विधा-नम्। एवं मयाजादीनामपि प्रकरणेन दर्शपूर्णमासयोविनियोगे सति १४२

विशिष्टमधानविधेरेव विशेषणभूतानां प्रयाजादीनां विधिसिद्धे-र्नार्थः पृथिवधानेनेति चेत् । ससं विशिष्टविधिर्विशेषणमास्क-न्दति विशेषणत्त्रमेव तु नर्ते विधानात्सिध्यति । सिध्यति म-करणेनेति चेत् । न तस्यैव विध्यधीनत्वात् । साकाङ्कस्य हि साकाङ्के विनियोगः प्रकरणार्थः न च विधिविधुराणामङ्गानां मयोजनापेक्षा ऽस्ति समानपदोपनीतं धात्वर्थमेव भाव्यं समा-साद्य भावनायाः परितुष्टत्वात् । विध्युपहिता तु न तावन्मा-त्रेण परितुष्यतीति भवति मयोजनापेक्षा । ससां च तस्यां म-करणेन द्र्शपूर्णमासयोविनियोगादङ्गत्वं प्रयाजादीनां सिध्यति तस्मादङ्गत्विसद्ध्यर्थमेव समिदादिषु विधिना भवितव्यमिति। एवमङ्गभूतेषु तेषु विशिष्टमधानविधिनैव मयोगसिद्धेः तस्मित्रंशे-र्क्नाविधरनुवादो ऽभिधीयते । तस्पादुभयमुपपन्नमिति सर्वमवदा-तम् । तत्मकरणमेव प्रयाजादीनां विनियोजकोमीत । क्रमस्तु देशसामान्यलक्षणः स च द्विविधः पाठसादेश्यमनुष्ठानसादेश्य-मिति पूर्व तावद्यत्राङ्गाङ्गिनोः समानदेशे पाटः यथा दब्धिम-न्त्रस्योपांश्रयाजस्य च उत्तरमपि यत्र समानमनुष्ठानं शेपशेषि-णोर्भवति यथा दैक्षस्य पशोः पशुधर्माणां च । द्विविधेनापि सादेक्येन दब्धिमन्त्रस्य पशुधर्माणां चोपांशुयाजे डग्नीपोमीये च विनियोगो भवति । समाख्या नाम यौगिकी संज्ञा सा च लौकिकी वैदिकी च यथा होतृचमस इति यथा ऽऽध्वर्यवमिति तया चमसभक्षणे होतुः पदार्थकरणे चाध्वयीविनियोग इति। यस्तु विधिच्यापारमुपादानाभिधानं सप्तमं प्रमाणं विनियोगे म-न्यते तस्योत्तरं विनियोजकमेतावदिति । न खलूपादानं नाम शेषप्रमाणं संभवति प्रमेयासंभवात् । यद्प्युच्यते तत्कृतं व मोक्षणादेः ऋत्वर्थत्विमिति । तद्प्ययुक्तं श्रुसैवापूर्वसाधनक्षे वि-नियोगात् । एतदेव हि तत्साधनक्षपेशषत्वं यत्तद्वारेण पूर्वशेषत्वम्।

**F-**

4-

हि

नां

Π-

T-

प-

[-

तु

4-

1-पे

ये

च ते

4

व

1

तथा ऽपि कथं क्रत्वर्थत्त्रम् उच्यते । ब्रीहीणां तण्डु अपिष्टपुरी-डाशादियागप्रणालिकया ऽपूर्वसाधनत्वम् । तथाविधांश्रोद्दिश्य विधीयमानं प्रोक्षणं सर्वस्य द्वारद्वारिभावावास्थितस्याङ्गं भवति कथं चोपादानेन ऋत्वर्थत्वं प्रोक्षणादेः यदि मतं नियोगदमध्ये तावद् ग्राहकग्रहणेनैव भोक्षणादेख्यातं तच करणतया न संभ-वति पारिशेष्यात्करणोपकारकत्वेनैव ताद्थ्यं निर्वहतीति नियोग एव तद्निवतः मतिपन्नस्तस्य करणोपकारकतां कल्पयन्करणै-दमर्थ्यमाक्षिपतीति । यद्येवं प्रकरणमेवेदमभिधानान्तरेणोक्तम् । तस्यापि होतदेव रूपं भवत्पक्षे प्रयाजादीनां ग्राहकग्रहणापादि-तापूर्वेदमर्थ्यनिर्वाहार्थं करणतदसंभवात्करणे।पकारद्वारकल्पन-मिति उपकारस्वरूपमेव पाकरणिकम् । तज्जनकत्वं तु प्रया-जादीनामप्यौपादानिकमेवोति चेत । तींह प्रयाजादेविनियोगः <mark>पाकरणिकः स्यात् । न हि पकरणकल्पितोपकारजननमात्रेण</mark> पकरणविनियोगः सिध्यति । सर्वेषामेव सन्निपातिनामनारभ्या-धीतानां चाङ्गानां तज्जनकत्वेन प्रकरणीवीनयागप्रसङ्गात्। अतः प्राकरीणकमेव प्रोक्षणादेरङ्गत्वम् । नन्वसंयुक्तं प्रकरणेन विनियुज्यते संयुक्तं च प्रोक्षणामाति । नैष दोषः । संयुक्ताना-मीप द्वारापेक्षत्वात् तीन्नवन्धनत्वाच करणोपकारद्वारपरिकल्प-नस्य प्रयाजादि वित्रव । तदेवं प्रमाणशरीराविशेषे ऽपि संयु-कानां द्वारपरिकल्पकमुपादानम् । असंयुक्तानां च प्रकरण-मिति समयमात्रम् । पश्वेकत्वादीनामपि श्वसैव विनियोगो ज्यो-तिष्टोमादीनामापे फलार्थत्वं वाक्यादिभिरित प्रागेव चर्चि-तम् । तस्मादुक्तान्येवाङ्गत्वे प्रमाणानीति ॥

इति न्यायरत्नमालायामङ्गानिर्णये द्वितीयः परिच्छेदः।

१४४

एवं श्रुसादिभिरुपनीतेंशत्रये ऽनुष्टानयोग्या भावना स-जाता विधीयते। अनुष्ठाप्यतइसर्थः । अनुष्ठापकत्वमेव हि विधेः स्वरूपम् । अवगते च फले तत एवानुष्टानिसिद्धेनीथीं विधिनीत चेत् । न साधनत्वावगतिमात्रेण पटत्त्यसंभवात् । साधनत्वमात्रं हि यागस्य फलं भसवगम्यते तर्तिक दैविनिर्म्मितस्येव निदाध-समयवर्त्तिमध्योद्नतपनातपनिपातसंतप्ततनोरिव मेघपुष्पगर्भमेघ-संघस्य संतापस्योत्सादकत्वं कम्भणः फलजनकत्वम् उतान्यकृतस्य मपादिवद्गाजनादिवद्गा स्वयं कृतस्येति विशेषानवगमात्र मपा-दिवद्गोजनादिवद्वा स्वयं कृतस्येति विशेषानवगमात्र पवर्तेत। विधिस्तु भवर्त्तकस्वभावात्कर्त्तुरवेदं फलं साध्यतीति कल्पयतीति भवसनुष्ठापकः । विशिष्टानुष्ठानं च विशेषणानुष्ठानमन्तरेणा-नुपपन्नमिति विशेषणेष्यप्यनुष्ठापको ऽर्थाद्भवति । तत्र केपां केन पकारेणानुष्ठापको भवतीसेतचतुर्थे चिन्सते। तत्र फलांशे तावतपुरुषस्य स्वयमेव महत्तत्वात्र विधिरनुष्ठापको भवाते। कथं तर्हि लक्ष्यमाणत्त्रमुभयोरिति साध्यांशस्यापि साधनांशव-चोदनालक्षणत्त्रमुच्यते। नैष दोषः। चोदनात्रभयं हि तल्लक्षणम्। तत्र ज्योतिष्टोमादेः प्रमाणान्तरगम्यमानस्यापि यथा फलसाध-कत्वं विधिममाणकमिति तल्लक्षणत्वम्। एवं फलस्यापि तत्सा-ध्यत्वमन्यतो ऽनवगतिमिति विधेरेवावगम्यतइति भवति तदपि तह्यसणम् । न चैतावता विधेयत्वं न ह्यज्ञातज्ञापनं विधिः। येन तद्विषयतया फलस्य विधेयत्वं स्यात् किन्त्वभवत्तर्मनं तेन यश पूर्वममहत्तः पुरुषो विधिवशात्मवर्त्तते तीद्वधेयं फले च पूर्वमेव महत्तिर्मानसी संजाता ज्योतिष्टोमसाध्यत्वावगमे ऽपि तज्ञ तावसेव महितः। न हि कायवचनचेष्टाः फलमवगाहन्ते। साधनत्वे तु तत्त्वतो ज्ञाते सति पूर्वमभट्टत्त एव भवर्त्तते । तस्मा-त्तिद्विधेयं न फलीमति । एवमङ्गानामीप द्ध्यानयनादीनामा

## न्यायरत्नमालायाम्।

१८५

मिक्षाद्यर्थमेवानुष्ठापनं न वाजिनाद्यर्थतया। मतिपत्त्र्यंथ च मति-पाद्यं द्रव्यं नानुष्ठापयति न हि शेषार्थं शेष्यनुष्ठानं शेष्यर्थ त शेषानुष्ठानम् । शेषिणो ऽपि यत्रान्यसाधनस्यैवान्यत्र विनियोगः यथा पुरोडाशकपालस्य तुषोपवापे तशापि परमयुक्तस्यैव साधनत्वात्र स्वयं प्रयोजकत्वम् । किमर्थ तर्हि प्रयाजदेशपाभिघारणस्य प्रतिपत्तित्वप्रातिपादनं देशपस्यापि प्रया-जशेषस्य तत्प्रयुक्तस्येव विनियागात्राभिवारणेन प्रयाक्तसंभवः। ससं शेषत्वे ऽपि मयाजशेषस्य न द्रव्यमयोजकत्वर्गाभघारणस्य त पयोजकं स्यात ततश्च वाजपेये पाजापसेवपाभिघारणार्थ प्रयाजशेषं धारियतुं पात्रान्तरमुत्पाद्यं स्यात् तिन्नदृत्त्यथे प्रया-जशेषस्य प्रतिपाद्यत्वं संपाद्यते । ननु प्रतिपत्तिरीप धारणं प्र-युङ्कएवान्यथा वेगुण्यप्रसङ्गात् तस्य चान्याय्यत्वात् । अत एव सत्रे साधारणपाञीत्पादनं तद्धेचवमर्थम् यदि कस्य चिद्यज-मानस्य पात्रीः प्रयोगः पारभ्यते ततः कदा चित्तेषु प्रयुक्तेषु तस्य यजमानस्य भमादसंभवे पात्राणां परिधानाये कर्म्भीण विहिता मीतपीत्तर्छप्येत ततश्च वैगुण्यं स्यादिति । यदि मीत-पत्तिन्न धारणस्य प्रयोजिका ततः प्रतिपत्तिलोपमनाद्दस कस्य चिदेकस्य पात्रेः प्रयोगः स्यात् । तस्मादनर्थकं प्रयाजशेषस्य मितिपाद्यत्वाभिधानिमिति । ससमुक्तं श्रुतवता किं त्वत्र प्रयाज-रेपस्य क्रतुपशुवपाभिघारणेन मतिपात्तः सिद्धीत न धारण-मर्थवत् । हविषां तु प्राधान्य प्राजापस्रवपानामद्देगुण्यार्थे धारणं भवेदिति युक्तमेव मतिपात्तित्वाभिधानम् । यदि मयोजकामयो-जकत्वचिन्ता चतुर्थे कथं ताहि ऋत्वर्थपुरुषार्थत्वयज्ञाङ्गत्वायज्ञा-क्रितापूर्वसदसद्भावनियमिविधिव्युत्पादनफलविध्यर्थवादत्वफलव-र्वकालार्थाङ्गमधानार्थत्वसममधानत्वगुणमधानत्वादीनि चि-न्सन्ते मयोजकामयोजकत्वसिद्धवर्थमेव तत् । तथा हि । कत्व-

38

सं-

धे:

ति

त्रं

घ-

घ-

स्य

IT-

ति

T-

गां शे

**1**-

7-

ा-चे

न

न

च

Ì

र्थत्वे गोदोहनादेः क्रतुविधिमयोज्यत्वं नान्यथा । तथैकत्वादेर्य-क्रार्थत्वे तत्मयुक्तम् । स्विष्टकुसपूर्वसद्भावे सागांशस्यापूर्वं मयो-जकम् । एवं तीं इविविनाशे ऽपि इविरन्तरमुत्पाद्यादृष्ट्यास-द्ध्यर्थे स्विष्टकुद्यागः कर्त्तव्यः स्यात् । नैतदेवम् । यद्यप्पूर्व यागस्य प्रयोजकं यागस्तु न द्रव्यस्य प्रयोजकः । एकदेशद्रव्य-त्वात तस्माददोषः । एवमर्थे समवैषम्यम् इसतः पूर्वे शेषशोषि-त्वविचारेण प्रयोजकाप्रयोजकत्वं निरूपितम् । अत एवोक्तम्। अतिकान्तस्तृतीयविषय इति ततस्ताक्षादेव लक्षणार्थनिकपणम्। सोमिलिप्तानां तु प्रतिपाद्यत्वं कृष्णविषाणापसङ्गेनोक्तम् । तथा कर्नृदेशकालगुणद्रव्यसंस्काराणां दृष्टार्थानामर्थमाप्तत्वात्र वि-धानं संभवति देशान्तरादिनिष्ट स्यर्थत्वे ऽपि परिसंख्या स्यात्। न चान्यो विधिमकारः संभवति तस्मादनुवाद इसाशङ्कास्स-न्यो विधिमकारः नियमो नाम यत्पाक्षि कप्राप्तां शपरिपूरणमिति यावत् । तस्माद्विधिरिति । यदिदं नियमविधिव्युत्पादनं तदापी दर्शपूर्णमासादिविधीनां नियमेन समादिमयोजकत्वसिद्धचर्यम्। तथा अपापश्लोकश्रवणादीनामर्थवादत्वे पर्णमयीत्वादीनां क्रतु-विधिप्रयुक्तिः न फलविधित्वे । विश्वजिदादीनामफलत्वे प्रयो-जकत्वमेव विधेर्दुर्लभं फलवच्चे तु तद्भवति । ततः फलगतियो-पानुसंधानं पागङ्गपयोजनसंबन्धविचारात् तथा ऽप्ति चित्वा सौत्रामण्या यजेतेसादीनामङ्गपयाजनसंबन्धपरत्वे ऽग्निविधि-मयुक्तिः सौत्रामण्यादीनाम् । कालार्थत्वे दर्शपूर्णमासयोः सोम-भयोजकत्वं च न भवति । तथा जातेष्टेः शोषिविरोधेन निमित्ता-नन्तर्यवाधमभिधाय शौचकालपयोजकत्वमुक्तम् । तदुपोद्घा-तत्वेन च पुत्रगामिफलप्रतिपादनं पुत्रफलत्वे हि शीषीवरीधः शक्यते वक्तुं न पितृफलत्व इति ततो ऽङ्गभूतानामपि सौत्रामण्यां

१ यत्पाक्षिकप्राप्तस्य नियतत्वकरणमप्राप्तांश इत्यधिकः पाटा २ पु० टूर्यते ।

र्ध-

रोा-

स-

रूर्व

य-

षे-

I

I

था

वे-

TI

य-ति

पि

[ ]

तु-

T-

ों-

वा

1-

4-

T-

T-4:

ΙŤ

स्वकालप्रयोजकत्वमुक्तं तथा ऽनुमसादीनां विद्वनादीनां च सम-बाधान्ये सर्वेषां फलमेव पयोजकं स्यात्। गुणमधानभावे त्वनियो-ज्यानां ऋतुमयुक्तत्वीमिति। ननु मधानेषु विधिरेव मयोजको न फलं तत्कथं प्रधानेषु फलं प्रयोजकमङ्गेषु विधिरिति वालिक्यमेकदे-शिवदाचर्यते । नैवास्माभिः प्रधानेषु विधेरप्रयोजकत्वमुच्यते किं तींह मयुक्तिविशेषचिन्ता ऋियतइति । यथा चातुर्मास्य-प्रयोगविधिर्द्ध्यानयनमयोजको ऽपि किमामिक्षार्थ प्रयुद्धे उत वाजिनार्थमपीति विचार्यते । यद्र्यं च प्रयुद्धे तत्प्रयोजकिम-त्युच्यते । आग्रिक्षा प्रयोजिका न वाजिनीमित तथा ऽत्रापि किं विदेवनादीनां फलं मयोजकसुत ऋतुरियस्यायमेवार्थः किं फलिसद्धचर्थं मयुज्यन्ते उत ऋतूपकारसिद्धचर्थीमित । एवमुत्त-रत्रापि विदेवनादीनां शेषविचारेण प्रयुक्तिविशेषीचन्तैव क्रि-यते । तथा दिधग्रहस्य नियत्वाभिसवज्ज्योतिष्टोमादिमयुक्तिः वैश्वानरादेस्तु नैमित्तिकत्वात्र निस्नवत्प्रयुक्तिः पितृयज्ञस्यानङ्ग-त्वात्र दर्शपूर्णमासमयुक्तिः । तथा स्वरूरश्चनयोः पशुयूपमयुक्त-त्वम्। सांग्रहणीद्रशपूर्णमासज्योतिष्टोमविचारा राजस्यवद्रष्टव्या इति । एवं प्रयोजकामयोजकत्वे चिन्तिते सस्रेकप्रयोगविधिवि-धेयानां वहूनामङ्गप्रधानानामेककर्त्तृकाणामवश्यंभाविनि क्रमे सति तद्विशेषः पञ्चमे चिन्सते । नन्वयमनारम्भणीय एव ऋष-विचारः क्रमस्याविधेयत्वेनानङ्गत्वात् । अनङ्गलोपे च प्रधान-स्यावैगुण्यात् । कथं पुनः ऋमस्याविधेयत्वम् । तदुच्यते । स्वरूपेणाविधेयः सन् विधेयस्याविशेषणम् । अभिधाविधुरत्वेन ग्राहकेणावधीरितः ॥ १ ॥ विध्यङ्गभावविधुरो विध्याक्षेपबाहिष्कृतः । कमः केन प्रकारेण वैधानीयकमूच्छति ॥ २ ॥

\$8€

न तावत् ऋमः स्वरूपेण विधातुं शक्यते । अननुष्ठेयत्वात न हि स्वतन्त्रः ऋमो ऽनुष्ठातुं शक्यते । द्रव्यादिवदिति चेता न अतद्विशेषणत्वात् । अथापि स्यात् यथा द्रव्यादीनां स्वतो Sननुष्ट्रेयानामप्यनुष्टेयभावार्थविशेषणतया विधिगोचरत्वम् एवं क्रमस्यापि भविष्यतीति । तन्न । अविधेयविशेषणत्वात् । द्रव्या-दयो हि विधेयभूतभावार्थविशेषणभूता युक्तं यद्विधीयन्तइति क्रमस्तु न तथा संघातविशेषणत्वात् तस्य चाविधेयत्वात् । न हि संघातो विधीयते पदार्थास्त विधीयन्ते न च ते क्रमस्य भूमयः । न होकैकत्र क्रमः संभवति तस्माद्विधेय इति । संख्या-बदिति चेव नोपलक्षणत्वाव । तत्रैतत्स्याव एकादश प्रयाजान्य-जतीति यथा संघातर्वीत्तन्यपि संख्या विधीयते तद्वत्क्रमो ऽपीति । तन्न उपलक्षणत्वात्संख्यायाः । न हि तत्रैकादशसंख्या विधीयते संख्योपलक्षितास्त्वभ्यासा विधीयन्ते ते च क्रियात्मका एवेति युक्तमेव विधीयन्तइति तस्मात्सर्व एव तार्चीयः पाञ्च-मिकश्च क्रमो न विधेय इति विवरणकारः । निवन्धकारस्त्वाह भवतु तार्तीयक्रपस्य संख्यायाश्चैकादशादिकाया अभिधान-संभवाद् ग्रहणेन विध्यदमध्ये सति विध्याक्षिप्तानुष्ठानतया वि-धेयत्वं न त्वेवं पाञ्चिमिकस्य क्रमस्य संभवति। न हि तस्य किं चिद्भिधानमस्ति अनिभिहितं च न ग्राहको ग्रहीतुमीष्टे । साधि-कारस्य विधेः प्रयोजनक्षपस्य सन्निधिसमास्नातैः स्वयमप्रयोज-नभूतैः पयोजनपयोजनिभावेनान्विताभिधानं ग्राहकग्रहणमभि-धीयते यश्च नाभिधीयते न तस्यैवंक्ष्पं ग्राहकग्रहणं संभवति तदगृहीतस्य च न विध्येदमध्ये प्रमाणमस्ति तादध्यंशून्यस्य च न विधिरनुष्टानभाक्षिपति अतदाक्षिप्तानुष्टानस्य च न विधेयत्व-संभवः। यथा ऽऽहुः । यत्तु तित्तिद्धचर्यमुपादीयते तिद्विधेयिमिति । कथं पुनः कमस्याभिधानं नास्ति कामसयो हि पूर्वकालताम-

व

17

तो

र्वं

गा-

ति

न

स्य गा-

य-

मो

या

का

ਬ-

ह

न-

वे-

कें

घ-

ज-

भे-

च

व-

11

H-

भिधत्ते अध्वर्युग्रेहपति दीक्षयित्वेति । न क्काप्रसयः पूर्वकालताभिधायी मुखं व्यादाय स्विपितीसादिषु व्यभिचारात्समानकर्तृकत्वमेवाव्यभिचारात् क्कार्थः । कथन्ति मुक्किति पूर्वकालताप्रवगतिः। उच्यते क्काप्रसयो हि समानकर्त्तृकार्थवाचिनोद्धीतोर्य
एव पूर्व प्रयुज्यते तत एव विधीयते ततश्च क्काश्रवणात्पूर्वप्रयोज्यत्वावगेमे स्ति यथाप्रयोगमधीवगमो यथाऽवगमं चानुष्ठानिमसनुष्ठानक्रमः प्रतीयते न तु पूर्वकालत्वाभिधानात् स्याच्च
तावच्छुतिक्रमे ऽभिधानशङ्का अर्थादिषु तु दृरापास्तव सा ।
तस्मादनभिधेयत्वेन क्रमस्यानङ्गत्वाचद्वानाविष वैगुण्याभावादन्थकः क्रमविचार इति । तत्राद्धः ।

"क्रयस्यानङ्गभोव ऽपि नैवानादरणीयता। तदभावे विशिष्टस्य प्रयोगस्याप्रसिद्धितः"॥

सस्यमङ्ग्रेमव क्रयः तथा ऽपि नानारम्भणीयः क्रमविचारः। अनङ्गस्यापि तस्यादरणीयत्वात् । श्रुसाद्यवगतक्रमीवशेषसमालिङ्गितमयोगिवशेषसाध्यो हि प्रयोगिविधिरवसीयते तेन यद्यपि
मयोगिविधिः क्रमस्यानुष्ठानं नािक्षापति प्रयोगिवशेषं त्वािक्षापस्येव स च नर्त्ते क्रमिवशेषाित्सध्यतीित तदादरः तेनारभ्यं
क्रमलक्षाणीमिति ।

इदन्तु नानुमन्यन्ते युक्तिग्रन्थिवरोधतः । अननुष्ठेयरूपो ऽपि तिह्रशेषणभावतः ॥ ३ ॥ विधेयत्वं कथंकारं क्रमो न प्रतिपद्यते । अभिधाविधुरो ऽप्येष कथं चिह्नुद्धिमागतः ॥ ४ ॥ आकाङ्क्षायोग्यतायुक्तः पितृयज्ञादिकर्त्तृवत् । ग्राहकग्रहणं गच्छेत्तद्धचन्यत्रापि कारणम् ॥ ५ ॥ 840

वदेत्समृतिप्रयोगाभ्यां क्त्वाश्चातिः पूर्वकालताम् । प्रयोगनियमाभावात्प्रतिपत्तिश्च नान्यथा ॥ ६ ॥ श्चातिलक्षणमित्येतद्विधत्ते क्रममित्यपि । न सूत्रं न च भाष्यं स्यात्तस्मादेतददर्शनम् ॥ ७॥ समावत्स्वक्षेण क्रमा न विधेय इति तदनमन्यामहे वि

त्व

इ

Į.

तः

च

भू

न

ब्र

च

वां

म

र्थ

1

ण

Si

मा

यत्तावत्स्वरूपेण क्रमा न विधेय इति तदनुमन्यामहे विधे-यरूपप्रयोगविशेषणत्वेन सु विधेयत्वं निवारियतुं न शक्यते कालादिवत् । यथा हि कालः प्रयोगानुवन्धितया विधीयते तद्वत्क्रमो डापे । यतु संघातविशेषणत्वात्र विधेयविशेषणमिति। तदन्पपन्नम् । पदार्थविशेषणत्वात् । न हि संघातः क्रमस्य भाजनमवगम्यते न हि भवति ऋमेण संघात इति। भवति तु पदा-र्थाः क्रमेणानुष्ठीयन्तइति यत्त्रेवकेकत्र नावगम्यतइति । नैप द्दोषः। संयोगवत्सद्वितीयपदार्थाश्रयत्वात् तथा ऽवगमात् । यद्वा नायं सद्वितीयपदार्थाश्रयः । एकैकत्र तु समातयोगिको दीर्घत्वादि-वद्वर्तते । पौर्वापर्यं हि क्रमः न द्वयोः पूर्वत्वं नापि परत्वम् । एकापेक्षया त्वितरस्य पूर्वत्वं तद्देपेक्षया चेतरस्य परत्वमवग-म्यते । तस्मात्सर्वथा न संघाताश्रयः किं तु पदार्थाश्रयः पदा-र्थाश्रयत्वे च तद्विधिनैव दध्यादिवद्विधीयतइति। यत्त्वनिमिहित-त्वान्नास्य ग्राहकग्रहणं भवतीति । तद्प्ययुक्तम् । किमत्राभिधा-नेन आकाङ्कासंनिधियोग्यत्वानि ह्यान्विताभिधानापलक्षणं नाभि-धानं मा विलोपि विश्वजिदादौ नियोज्यान्विताभिधानम्। आकाङ्कितश्च प्रयोगविधेर्नानापदार्थानेकस्मिन् कर्त्तारे निक्षि-पतः ऋमविशेषः सन्निधापितश्चासौ श्रसादिभियोग्यश्चेति किम-र्थमनेनान्वितं स्वार्थमभिधातुं प्रधानवाक्यगतो लिङ्शब्दः का पुरुषवद्भिधानमुत्कोचमपेक्षते । यस्यापि चान्याभिधानमीस भयाजादेस्तद्पि न स्वशब्देन मधानापूर्वान्वितमभिधीयते कि उ प्रधानवाक्यगत एव लिङ्शब्दसादन्वितं स्वार्थमाभिधत्ते स्वशब्दस्तु तत्तिश्वापनमात्रीपयोगीति ते द्रीनं सन्निधापनं च विना ज्यिभिधानेन क्रमस्यापि विद्यतएवेति भवसतौ ग्राहकग्रहणगो-वरः । तद्यथा पितृयज्ञे विश्वजिति चानभिहितस्यापि कर्त्तुरङ्ग-त्वम् एवं क्रमस्यापि भविष्यति । अव्यापकश्चायं हेतुरनभिहित इति । अध्वर्युर्ग्रहपति दीक्षीयत्वेसेवमादौ क्तामसयेन पूर्वकाल-स्याभिहितत्वाद । यत्तु व्यभिचारित्वात्र पूर्वकालत्वमर्थ इति । तन्न । न व्यभिचारादशब्दार्थत्वं भवतीति । मा भूत ज्वलनव-चनस्याग्निशब्दस्य माणवके ऽपि प्रयोगादतदर्थत्वम् । मा च भूत यदोर्वशं नरः श्रुत्वा सर्वपापैः प्रमुच्यतइसादिषु भिन्नक-र्नुके ऽपि मयोगादलंखलूपपदाद्धात्वर्थमात्रे ऽपि मयोगात्समा-नकर्चृकत्वमप्यतदर्थः । स्यान्मतं न व्यभिचाराद्शब्दार्थत्वं बूमः कि त्वनन्यलभ्यः शब्दार्थ इति स्थितिः। समानकर्तृकतंत्र च तथा । न हि तस्यानभिहितस्यान्यतः कुतश्चिदवगतिः संभ-वित पूर्वकालत्वमितपित्तस्तु प्रयोगिनयमाद्प्युपपद्यते समान-कर्तृकार्थवाचिनो हि पूर्व प्रयुज्यमानाद्धातोः काप्रसयो लोके मयुज्यते तस्मात्पूर्वकालप्रतिपत्तेरन्यथा ऽपि सिद्धत्वात्र शब्दा-र्थत्वमिति । नैतद्यक्तम् । प्रयोगनियमाभावात् । भवति हि गच्छीत भुक्केखिप लोके प्रयोगः श्रीतस्मृतीतिहासादिषु चाने-कशो हृदयमाच्छिन्दत जातवेदो मरुतो अद्भिस्तमित्वा मा-णायामं चरेत्स्नात्वा न्यवर्त्तत मृगं हत्वेसादीनि बहून्युदाहर-णानि । तस्मान्न प्रयोगीनयम इसनन्यलभ्यत्वातपूर्वकालत्वं का-ऽभिधेयोमिति सिद्धमव्यापकत्वं हेतोः । सूत्रकारश्च श्रुतिलक्षण-मानुपूर्व्यामाति स्पष्टमेव विधेयत्वं दर्शयित । भाष्यकारो ऽपि दीक्षाक्रमं विधत्ते स क्रमो विधीयतइसादिभिस्तत्र तत्र क्रमस्य विधेयत्वमाघोषयति । तस्मान्न्यायतो ग्रन्थतश्च ऋमस्याविधेयत्वं

न घटते ग्राहकग्रहणापादितविध्यैदमर्थ्यस्य लिङ्गाच प्रतिलब्ध-प्रयोगावच्छेदद्वारस्यापादानपरिकल्पितकरणोपकारसाधनत्वस्य संख्यावत्क्रमस्य न कि चिदनङ्गत्वे कारणमस्ति यदविधये इत्युच्यते। कि च।

चोदनालक्षणत्वं च क्रमस्य कथमीद्दशः । स्वरूपं हि न तदुम्यं साध्यसाधनते न च ॥ ८ ॥ न लिङ्गमात्रं संख्यावि हिङ्गना उनवधारणात् । तथा सत्यपि लिङ्गं चेद् द्रव्याद्यपि तथा भवेत् ॥ ९॥

कथं चेद्दगनूदितस्याविधेयस्य क्रमस्य चोदनालक्षणत्वम्। न हि तस्य स्वरूपं चोदनागम्यम् अपूर्ववत् प्रयाणान्तरगम्य-त्वात् । नापि दख्यादिवदपूर्वसाधनत्वम् । अनभ्युपगमात् । नापि साध्यत्वमिथकारवदस्य चोदना वेाधयतीति न तल्लक्षण-त्वम् । अतस्रक्षणं च न विचारमईतीयनारम्भणीयं क्रमलक्षणं स्यात् । तत्रेतत्स्यात् यथा सप्तद्श माजापसान्पश्नालभतइस-त्राविधेया ऽपि संख्या विधेयभूतकम्मीपलक्षाणत्वेन चोदनार्थतां नातिवर्त्तते तथा क्रमो ऽपि मयोगीविधिविधयमयोगिवशिपाल-क्षाणत्वेन चोदनालक्षणः स्यादिति । नैतत्सारं लक्ष्यानवधार-णात्तंख्या हि स्वसमवाययोग्यानि पृथक्कम्मीण्युपस्थापयन्ती भवत्युपलक्षणं क्रमस्तुं न कथं चित्मयोगविशेषमुपस्थापयाति। न होतेषु कर्म्यमु कृतेषु द्वयं संख्या संपद्यतइतिवदस्मिन्त्रयोगे Sनुष्ठिते Sयं कमस्तपद्यतइति शक्यं निरूपियतुम् । यद्यपि क चित्प्रयोगविशेषे क्रमविशेषः कश्चिद्वस्थितः तथा ऽपि नासा-वनुष्ठानात्मागवगन्तुं शक्यते अस्मिन्नयं क्रयो नास्मिनिति। तत्रैतदेवापतित अनेन क्रमेणानुष्ठातव्यमिति । ततश्च क्रमविशे पविशिष्टस्य विधेयत्वादविधानाभिधानं मलापः। तदेवं सस्पि यदि क्रमस्याविधेयत्वमुच्यते ततः सोमेन यजेतसादिष्वपि सोमसाध्यस्य यागस्येव विधानं न सोमस्य सोमस्तु यागविशे-षोपलक्षणिमिति शक्यं प्रस्वस्थातुं तस्यापि चाऽऽक्वितिविशे-षोपलक्षणत्वेनाविधेयत्वात्र कि चिद्विधेयमविशष्यते क्वित्व्य-तिरिक्तिमिति सुनिक्षिपतमत्रभवता भवता । अथ विशेषणत्वे संभवत्युपलक्षणत्वमन्याय्यमिति यागविधानं तत्क्रमे ऽपि समा-नमन्यत्र स्वसमयापस्मारात् । कि च क्रमविशेषपरिगृहीतमयो-गावच्छित्रः प्रयोगविधिरिति बद्ता प्रयुक्तानां क्रमिश्चन्यत-इति प्रयोगविध्युक्तरकालं क्रमनिक्ष्पणं वदन्नवधीरितः स्यादिति। अपि च।

वचसो ऽध्वर्युरित्यादेविधेयं किंनिरूपितम् । कर्त्ता चोदकतः सिध्येदसिद्धचन्वचसा ऽपि न ॥१०॥

यदि क्रमो न विधीयते कस्तर्हाध्वर्युग्रेहपति दीक्षयित्वेसस्य विधीवपयः । दीक्षा तावत्सर्वेषां यजमानत्वाचोदकेनैव प्राप्ता । अध्वर्युग्रेपि कर्चा तेनैव प्राप्ताति यदि क्रमो न विधीयत निर्वित्यम्य वाक्यं स्यात् । अत्राद्धः । अध्वर्युविधावपि नियम् एवति । अस्याधः । सत्रे हि ये यजमानास्तऋत्विज इसार्त्विज्ये यजमानविधानाद्दत्विजस्तावित्रिष्टन्ताः यजमानैरेव सर्वमार्त्विज्य कर्चव्यम् । तत्र येनैव केन चिदाध्वर्यवं कुर्वता अध्वर्युव्यपदेशो लब्धस्तिनवान्यद्प्याध्वर्यवमनुष्ठेयिमिति नास्ति प्रमाणम् । एवं च सर्वत्र सर्वेषां कर्चृत्वमनियमेनोपप्रवत्तइस्वर्युग्रेहपति दीक्षि-पित्वेसनेन गृहपतिसंज्ञकस्य दीक्षायामध्वर्युः कर्चा नियम्यत-इति । तदिदमयुक्तम् । यदि चोदकेन कर्चृविशेषो दीक्षायां न लभ्यते ततो वचनेनापि न लब्धुं शक्यते तद्वर्त्तनां पदानाम-ज्ञायमानार्थत्वात् । सर्वे अध्वर्यादिशब्दाः सर्वेषु पुरुषेषु वर्त्त-

य

11

T-

गं

T-IŤ

<u>5-</u>

[-

गे

T.

T-

1-

नते तत्र को ऽध्वर्युः कस्य गृहपतिसंज्ञकस्य दीक्षायां कर्त्ता नि-यम्यते के वा निवर्सन्ते सर्वे हि पुरुषाः शक्यन्ते ऽभिधातुम-ध्वर्घ्युशब्देन, न चैवं सस्रनेन कर्त्तृविशेषो नियन्तुं शक्यते । स्यादेतत् । गृहपसादिचतुष्ट्यमेको दीक्षयतीसेतावद्विधीयते स चाध्वर्युकार्यदीक्षाकरणात्तच्छब्देनाभिधायतइति । भवेत्तावदे-वमपि कथं चित्काशकुशावलम्बनं यदि ब्रह्मादयो निर्द्धारियतं शक्यन्ते तेषु त्वनिर्द्धार्यमाणेषु केषामेको दीक्षयितेत्युच्यते । एवं प्रतिस्थात्रादिषु नियम्येषु ब्राह्मणाच्छंस्यादिषु नियमविषयेषु द्रष्टव्यम् । तेन यदि तावचोदकप्राप्तानां नानापदार्थानां वहुषु यजमानेषु कर्त्तृषु अव्यवस्थयोपप्छतेषु व्यवस्थाऽपेक्षायां प्रकृतौ या व्यवस्था दृष्टा सैवाङ्गीकत्तव्या कथं चिद्यवस्थासम्भवे Sन्यवस्थायोगात् । समाख्ययैव तु प्रकृतौ न्यवस्था। न हि स-मारूया स्वयमेव कर्ज्ञनियमस्य विधायिका प्रयोगवचनस्तु शब्दो बहूनामर्थानां बहुभिरनुष्ठानं विद्धझवस्थापेक्षः सन्समा-ख्यया कथं चिद्वगतां व्यवस्थामाश्रयति । एवं च सत्रप्रयो-गवचनो ऽपि तदपेक्षस्सन् पकृतावेकेन ये पदार्थाः कृताः ता-निहाप्येककर्त्तृकान्विद्धाति ततः प्राप्तत्वात्र दीक्षायामध्वर्धु-र्विधातच्यः। अथ न च्यवस्था तथा ऽप्यध्वर्य्युशब्दस्य पुरुषवि-शेषमतिपादकत्वमनुपपन्नमित्युभयथा ऽपि न कर्त्तृविधिः सम्भ-वतीति क्रमस्यैव विधेयत्वमवद्यमङ्गीकत्तव्यम् । तस्माच्छ्रुत्याः द्यवगतकमविशेषविशिष्टस्य प्रयोगस्य विधानात्क्रमस्यापि विः धेयत्वमङ्गत्वं च सिद्धम् । आह च

"क्रमो ऽपि शेष एवेकमयोगवचनाश्रयः" इति । किमिदानीं पयोगिविधिविधेयः क्रमः ओमित्युच्यते । कथमविनियुक्तस्य पयोगिविधिना विधानम् । अस्यापि श्रुसादिभिविनयोगाददोषः। यथाश्रुतिलिङ्गादिभिविनियुक्ताः

## न्यायरत्नमालायाम्।

H

I

१४४

पदार्थाः प्रयोगविधिना विधीयन्ते तथा श्रुसादिभिः क्रमः। इयांस्तु विशेषः अन्ये कर्म्भस्वरूपानुवन्धाः ऋमस्तु देशादि-बत्पयोगानुबन्य इति । न हि तार्त्तायरेव सर्व विनियो-क्तव्यमिति नियमः तानि तु पदार्थेदमर्थ्ये, क्रमैदमर्थ्ये तु पाञ्च-मिकान्येव श्रुखादीनि ममाणम्। यद्वैवामपि तार्त्तीयेष्वेवान्तर्भावः शक्यते दर्शियतुमिति न कि चिद्नुपपन्नम् । तत्र श्रुतिक्रमो नामायं यत्र क्रमपरं वचनं तद्विशिष्टपरं वा। यथा ९६वर्युर्गृहपति दीक्षयित्वा, ऐन्द्रवायवाग्रान् ग्रहान् गृह्णीयात्, वपट्कर्त्तुः मथ-मभक्ष, इति । अर्थक्रमो ऽयं यः प्रयोजनवशेन निर्णीयते यथा पाकहोमयोः । विधायकवाक्यस्था मन्त्रवाक्यस्था वा यः पटा-र्थेष्वाश्रीयते स पाठक्रमः यथा भयाजादीनामाग्नेयादीनां च । यस्त सह मयुज्यमानेषु सन्निपातिनामादृत्त्या ऽनुष्टाने कर्त्तव्ये मथमक्रम एव द्वितीयादिष्वपि मयोगवचनावगताङ्गसाहिसा-वाधायाश्रीयते स मद्दीतक्रमः । यथा माजापसेषु उपाकरण-क्रम एव नियोजनादिष्वपि प्रयोगवचनाद्भवति । यस्तु प्रकृतौ नानादेशावगतानां पदार्थानां विकृतावेकस्य देशे सर्वेषामनुष्ठाने वचनात्कर्त्तव्ये सति यस्य देशे ऽनुष्ठीयन्ते तस्य पकुसवगत-स्थानावाधेनागन्तुभिः क्रमः समाश्रीयते स काण्डक्रमः । यथा साद्यस्क्रे सवनीयस्थाने पशुषु सहालभ्यमानेषु तस्याश्विनग्रहा-नन्तर्यं न वाध्यते । मुख्यक्रमस्तु यः प्रधानक्रमः सो ऽङ्गेष्विष मयागवचनावगताङ्गप्रयानसाहित्यावाधार्थमाश्रीयते यथा सार-स्वतौ भवत इसेकवाक्यचोदितयोः स्त्रीपुंसदेवसयोः कर्म्भणो-र्याज्यानुवाक्याक्रभणावगतानुष्ठानयोस्ततोरङ्गेष्यपि प्रधानक्रम एव भवति । सर्वेषामेव क्रमाणां प्रयोगविधिविधेयत्वे ससपि मुख्यमद्वत्तिक्रमयोः प्रामाण्यमपि प्रयोगविध्यवगतसाहिसनिमित्त-मिसनेन विशेषेण "प्रयोजकवशी चेष्टी मुख्यपाद्यत्तिक क्रमावि"-

घ

त

यं

द्

ते

ष

F

0

ç

य

5

त्युक्तम् । श्रुसर्थपठनमुख्यपटत्तीनां समवाये पारदौर्वल्यम्।पाठे ऽपि मन्त्रपाठाह्राह्मणपाठो दुर्वछः । चोदकाश्रयाच क्रमात विकृतिषु प्रयोगवचनाश्रयो दुर्वलः ऋमः। तत्र श्रुसर्थाभ्यां पाठस्य दौर्वर्यं क्रमकोपाधिकरणे ऽभिहितम् । श्रुसर्थयोस्तु नैव विरोधः सम्भति यथाश्रुसेव प्रयोजनकल्पनात् । यदि हि इत्वा पचेदिति श्रूयेत ततः पाकस्य दृष्टार्थतां परिकल्प्य येन केन चिद् द्रव्येण हूयेत। तथा पाठे ऽपि मन्त्रगताह्राह्मणग-तस्य दुर्वछत्वं मन्त्रतस्तु विरोधे स्यादित्युक्तम् । ततस्तु मुख्य-क्रमस्य पक्ततौ तु स्वशब्दत्वादिस्तत्र दौर्वल्यमुक्तम् । ततो ऽपि मद्दत्तिक्रमस्यावदानाभिघारणासादनेष्टिवसत्र । चोदकाश्रया-च प्रयोगवचनाश्रयस्य दुर्वलता तद्वचनात्तु विकृतौ यथाप्रधानं स्यादिसत्रोक्ता । एवं वलावलविभक्तैः श्रुसादिभिः समर्पितेन क्रमविशेषेण विशिष्टः पयोगः पयोगविधिना विधीयते । ननु चतुर्थे ऽपि प्रयोगविधिव्यापार एव चिन्तितः। अत्रापि स एवेति कथं लक्षणभेदः। ससमुभयत्रापि मयोगविधिविचार एव किन्तु तत्र केपामङ्गानां किमर्थं प्रयोजको भवतीति प्रयोज्यवि-शेषविचारः कृत इह तु किंऋमविशिष्टं प्रयोगं विधत्तइति प्रयो-विशेषविचार इति लक्षणभेदः।

तदेवं पञ्चलक्षण्या कार्यवर्गो निरूपिते ।
को उनेनाधिकियेतिति षष्ठे उध्याये निरूप्यते ॥११॥
निरूपिते द्यनुष्ठेये शक्यं शक्तिनिरूपणम् ।
तस्यां निरूपितायां तु तद्धीना उधिकारधीः ॥१२॥
न ह्यनवगते उनुष्ठेये तच्छक्तिरवगन्तुं शक्या । तया चाधिकारनिरूपणिति भवसनुष्ठेयमितपादकस्याध्यायपञ्चकस्याधिकारविचारहेतुत्वम् । न चैकस्यैवाध्यायस्य हेतुत्वम् । तत्तं-

वातस्याप्येककार्यप्रतिपादकस्य पूर्वपट्कस्येवोत्तरपट्कं प्रति तद्पपत्तेः । एकस्याप्यध्यायस्य नानानयसंघातात्मकस्यैकका-र्योपधानादेवैकत्वम् । तद्ध्यायपञ्चकस्याप्यनुष्टेयमतिपादना-दैक्यमापादितस्याधिकारहेतुत्वमुपपन्नम् । तत्र प्रथमं ताबदुपो-द्यातत्वेनाधिकारसद्भावः प्रतिपाद्यते । सति हि तस्मिन्कस्या-यमिति विचारस्सम्भवति नान्यथेति । तत्र स्वर्गाकामो यजे-तेति भावना भाव्याकाङ्क्षिणी समानपदोपादानलक्षणया श्रु-सोपनीतमनन्योपसर्जनं च धात्वर्थमेव पदान्तरोपनीतपुरुषविशे-पणीभूतस्वर्गमहाणेन भाव्यत्वेन स्वीकरोति श्रुतेर्वाक्याद्वलीय-स्त्वात स्वर्गादिद्रव्येण यागं कुर्यादिति वाक्थार्थः। कामश-ब्दश्च कर्म्म कुर्वाणस्य तत्साधने तत्सिद्धचर्थं कामना भवसेवे-बनुवाद इति श्रुतिलिङ्गाभ्यां वाक्यवाधेन यागस्य प्रधानत्वात्र किं चिदनेन फलं साध्यतइति नास्सेवाधिकार इत्युक्ता विधि-श्रुतिवलेन सिद्धान्तः कथितः । विधिर्हि समानपदोपात्ताद्धा-त्वर्थाद्भावनायाः सन्निकृष्टः प्रथममेव तामवरूष्य पुरुपार्थाय न-यति मवर्त्तनात्मकत्वादपुरुवार्थकले च व्यापारे पुरुवस्य मव-र्त्तियतुमशक्यत्वात्तेन प्रवर्त्तनात्मकविध्यन्वयादेव संमीहितरूपे भाव्ये ऽपेक्षिते तद्विशेषमात्रं वाक्याद्वगम्यते तस्मिश्चावगते समानपदे।पात्तो धात्वर्थः प्रसासत्तेः करणतया स्वीकियते द्र-व्यादि त्वितिकर्त्तव्यतया । आह ।

विधेर्भावनया योगः पर्व यद्यंशसंगतेः । पश्चात्संबध्यमानानां ततो न स्याद्विधेयता ॥१३॥ अथ सर्वोशसंपूर्णा भावना विधिगोचरः । विधिहीना ततो न स्यात्पुरुषार्थफला क्रिया ॥१४॥

₹8

तीं

Fa

सि

वि

धि

**F** 

वि

१५८

यदि तावदंशत्रयान्वयात्रागेव केवला भावना विधीयते ततो विशिष्टभावनाविध्यधीनविधीनामंशानां पश्चाद्भावनाऽन्वये ससपि केवलाया एव विधिसंस्पर्शात्र विधेयत्वं स्यात् । अथ तु नांशत्रयान्वयात्माक् भावनाया विध्यन्वयः ततो विधिविधुरा सती धात्वर्थमेव प्रसासत्तेर्भाव्यमवलम्बतइति न पुरुषार्थस्य भाव्यत्वं सिध्येदिति । नैतदेवम् ।

विधिमावनयोः श्रुत्या संगतिः पूर्वमीयते ।
अयोग्यत्वात्तदा त्वेषा निर्वृतिं नैव विन्दति ॥ १५ ॥
सङ्गतिप्रतिपत्तेश्च तदेवैवं प्रतीयते ।
याद्दशैः परिपूर्णेयं भागना विधिसङ्गतिम् ॥१६॥
लभेत ताद्दशैरंशैः पूरणीयेति तद्भवेत् ।
पुरुषार्थस्य भाव्यत्वमंशानां च विधेयता ॥१७॥

प्रथमन्तावदेकशब्दोपात्तयोविधिभावनयोः श्रुसा सम्बन्धो ऽभिधीयते तस्यां त्ववस्थायां भावनायाः केवलाया अननुष्ठेय-त्वात्मतीता ऽपि सङ्गतिनेव निष्पद्यते । अनिष्पत्नायामपि च तस्यां तत्मितपत्त्या तदैवं पुरुषो निष्पयित अस्यास्तावद्विध्य-व्येप भिवतव्यम् । ततो याद्योभार्थौस्तयुक्तयं विध्यव्ययं भन्जते ताद्योभः पूर्रायतव्या । न चापुरुषार्थफला तद्ववयमहीति तस्मात्पुरुषार्थफलेसध्यवसाय तद्विशेषमपेक्षमाणः समानपदस्यं धात्वर्थमपुरुषार्थकलेसध्यवसाय तद्विशेषमपेक्षमाणः समानपदस्यं धात्वर्थमपुरुषार्थत्वादुल्लङ्घ्य पदान्तरोक्तमपेक्षते तत्र स्वर्गका-मादिशब्देन तद्विशेषस्य प्रतिपत्तेसतेन सह भावना सङ्गच्छते तद्विवता च करणापेक्षा सती प्रसासत्तिवशाद्वावार्थाधिकरण-न्यायेन समानपदोपात्तं धात्वर्थं करणतया स्वीकरोति ततः क्यंभावापेक्षायां श्रुसाद्यवगतान्यङ्गानीत्थंभावेन गृह्णाति ततः

हतर्वाशिविशिष्टा भावना विधीयते। तदेवं प्रथमेषव विध्यन्वयप्र-तीतेः पुरुषार्थस्य भाव्यत्वं सिध्यति । प्रतीतस्यापि च विध्य-व्ययस्यांशत्रयसम्बन्धोत्तरकालमेव निर्देत्तेरंशानामपि विधेयत्वं सिध्यति । अतो न कश्चिदोप इति ।

ननूत्पत्त्यादिभेदेन चातुर्विध्यं विधेः कथम् ।
प्रयोगविधिरेवैको भवतेवं प्रकीर्त्तितः ॥१८॥
श्रुसादिभिरुपनीतेंशत्रये पश्चाद्विधिरित बदता प्रयोगविधिरेवैको विधिरित्युक्तं भवति । चतुर्विधं च तं समाचक्षते ।
उत्पत्तिविधिनामको यो द्वितीये विचार्यते ।
विनियोगविधिरत्वन्यो यस्तृतीये विचार्यते ॥१९॥
चतुर्थे पञ्चमे चैव प्रयोगविधिचिन्तनम् ।
अधिकारविधिरत्वन्यो यः षष्ठाध्यायगोचरः ॥२०॥
तस्मादैकध्याभिधानमनुपपत्रमिति । उच्यते ।
उत्पत्त्यादित्रयाणां च विध्यन्वयवलादृतेः ।
स्वरूपेण प्रयोक्तृत्वाचातुर्विध्यं विधेर्मतम् ॥२१॥

अपटत्तप्रवर्त्तकस्वरूपस्य विधेयदा तित्सद्ध्यर्थं कम्मस्वरूप्परत्वं भवति तदा विध्यन्वयप्रतिपत्तिवशादेव तद्विपयस्य कम्मणः प्रमाणान्तराप्राप्तिपरिकल्पनात् उत्पादकत्विसिद्धः तद्वश्वेतव च तद्विषयस्य फलसाधनत्वं फलवदुपकास्कत्वं वा कल्प्यतइति विनियोजकत्वम् । फलसाधने च कम्मणि पुरुषस्याधिकारः स्वामित्वं सिध्यतीसिधकारो ऽपि विधिप्रमेय एव ।
स्वरूपेणैव च प्रयोजकत्विमिति युक्तं प्रमयचातुर्विध्याद्विधेश्चातुविध्यं विधिशब्दो हि प्रवर्त्तकैकरसं विध्यात्मानमिभ्यत्ते तद-

न्वयानुपपत्रेयेवेतरत्रयं करपयतीति ममेयचतुष्ट्यसिद्धिः। न तु स्वक्र्येणैव चातुर्विध्यम्। आह च।

"विधात्री च तृतीयोक्ता प्रयोगो यन्निवन्धन" इति।

T.

ह

q

वि

ह्य

4

पु

f

Ŧ

J

4

fì

1

4

¥

य

चतुष्टये ऽपि चैकस्मिन् क चिदिंक चिद्विवक्षितम्। एकं द्वयं त्रयं वा ऽपि क चिच्चापि चतुष्टयम् ॥२२॥

अग्निहोत्रं जुहोतीत्युत्पत्त्येकपरत्वं समिधो यजतीत्युत्पत्ति-विनियोगपरत्वम् असति विधौ मकरणविनियोगासिद्धेरिति मागेव गतम्। ज्योतिष्ट्रीमेन स्वर्गकामो यजेतेति विनियोगाधिकारप्रयो-गपरत्वम् । उत्पत्तेः सोमेन यजेतस्यनेन सिद्धत्वात् । उद्भिदा यजेत पश्चकाम इति चतुष्ट्यपरत्वम् । एकस्याप्यन्यतो ऽसिद्धेः यथा च विनियोजकत्वे ऽपि विधेः श्रुसादीनां विनियोजकत्वं सि-ध्यति तथा प्रागेवाभिहितम् । प्रकृतमनुसरामः । तदेवं विधि-वलेन पुरुवार्थस्य भाव्यत्वे ऽवधारिते तद्विशेषापेक्षायां काम-सम्बन्धावगतपाधान्यस्य स्वर्गादेभीव्यत्वं पुरुषोपसर्ज्ञनस्यापि भवति न पूर्वपक्षइव साधनत्वम् । न हि पूर्वपक्षे ऽपि स्वर्गका-मशब्दः पुरुषपरः कि तु स्वर्गारूयस्य द्रव्यस्य क्रियासाधन-त्वमतिपत्तिपरः । कथं पुनः पुरुषवचनशब्दस्याभाभ्यामपि वादिमतिवादिभ्यां तत्परत्वमवधार्यते । उच्यते । पूर्वपक्षवादी तावदेवं मन्यते कियासामध्यदिव तावद् गुणभूतः पुरुवः प्राप्तः तत्र स्वर्गकामशब्देन न कश्चित्पुरुषीवशेषो राजशब्देनेव बीह्या-दिशब्देनेव वा द्रव्यविशेषः समर्प्यते य एव हि स्वर्गकामः स एवास्वर्गकामो ऽपि भवति । यदा तत्काम इति कालोपलक्ष-णत्वे वा स एव दोषः । तस्मान्न स्वर्गकामनाविशिष्टस्य पुरुव-

१ एवमिति पुस्तकान्तरपाउः।

स्यात्र देशपत्वेनान्वयः । तत्र विशेष्यांशस्य प्राप्तत्वाद्विशेषणपरत्वं लोहितोष्णीपादिवद्भवति । तत्रापि स्वर्गकामनायाः शेषत्वेनो-पदेशे अदृष्टार्थता स्यात् । न हि स्वर्गकामनायाः कर्माण हृष्ट्रीपकारः संभवति । गौरवं च स्वर्गीविशिष्टस्य कामस्याङ्गत्वो-पदेशे विधेः स्याद । स्वर्गस्य तु द्रव्यक्ष्पस्य कर्म्माधनत्वेन दृष्टा-र्थत्वात्तन्मात्रस्य चाङ्गत्वविधाने लाघवात् द्रव्योपदेश एवायम् । कर्त्तृवचनस्त्वण्यस्यः सह कामयतिना ऽनुवाद इति।सिद्धान्तस्तु विधिवलेनैव व्यापारस्य भावनायाः पुरुषार्थत्वमवगम्यते न ह्यस्वार्थे कर्म्मणि कश्चित्मेक्षावान्मवर्त्तते। तादथ्यं च तदपेक्षितो-पकारसाधनत्वाद । तेन विधित एवापेक्षितोपकारसाधनद्वारेण पुरुषार्थत्वे भावनायाः समधिगते सत्युपकारविशेषापेक्षायां स्वर्गकामशब्देन पूर्वेक्तिन्यायावधारितानुपपन्नपुरुपविशेषप्रति-पादकभावन विशिष्टफलापेक्षिणः पुरुषस्य शेषित्वमभिधीयमानं विशेषणभूतस्वर्गाख्योपकारविशेषप्रीतपत्तिपरं भवति । तत एव स्वर्गकामशब्दः पश्चद्वये Sिप न पुरुषपरः किं तु स्वर्गपरः । गुणमधानभावे तु विवादः । अत एवोक्तं कि स्वर्गी गुणतः कम्म प्रधानतः उत कम्म गुणतः स्वर्गः प्रधानत इति । कि-मिदानीं रोपित्वेन फलकामस्यान्वयः। वाढम्। कथं तींह राजा राजसूयेन स्वाराज्यकामो यजेतेसादिषु राजादिशब्देन शेष-मीतपादकेन कामशब्दस्य सामानाधिकरण्यम् । उच्यते । उभयोरिप कर्नृपरत्वात । कर्नृत्वेन हि राज्ञ इव फलकामस्या-न्वयः समस्त्रेव । स त्वन्वयः कर्म्भणा पुरुषस्योपकारः कथं भवतीसेवमर्थः मीलनेन स्नातन्यं श्लीधतेनाशितन्यमितिवत्। यत्र हि तृतीयाश्रुसा विस्पष्टे प्रीप कर्नृत्वे प्रीमहिते शेषित्वमव मिलनादेभीवात तत्र स्वर्गकामादेः फलसमिन्याहारकल्पकर्तृ-लस्य न भवतीति कुत एतद । न खलु कर्नृत्वान्वयः शेपिभा-

२१

II

T-

व

r-

त

П

[-

**T**-

₹-

**I-**

पे

ľ

[-

H

r-

1-

हि

त

f

ते

70

S

4

वस्य परिपन्थी सर्वकारकाणां शेपित्वसंभवः प्रयाजशेपादीनां प्रागेव दिशातो यतः। यद्येवं कथं तर्हि द्वितीया शेपिविभक्तिः तृतीयादयस्तु शेपिवभक्तय इति विशेषसिद्धिः। उच्यते । साध्यसाधनभावप्रतिपादनादुपपन्नो विशेषः। द्वितीया हि साध्यभावं प्रतिपादयित साध्यत्वं च शेपित्वप्रसासन्नम् । न ह्यसाध्यस्य शेषित्वं संभवति तेन तद्भिधायिन्या द्वितीयया तद्वगित्रं त्रेष्ठेत्व । तृतीयादयस्तु शेषभावप्रसासन्नसाधनत्वाभिधानात्त्रमाणतयोच्यन्ते यत्र तु तत्प्रतिपादितसाधनभावस्यव शेपित्वं भवति तत्र साध्यत्वमशब्दाभिहितसपि कल्पियत्वयमिति विशेषसिद्धः। तेन कर्जृत्वान्वितयो राजस्वाराज्यकामयोविष्वित्वेन स्वाराज्यकामस्य शेपित्वं राजस्तु द्रव्यकर्मसंयोगन्यायेन साधनत्वानुगुण्यात्तच्छेपत्वमेव भवति । यो ऽपि कैन्थिन्नियोज्यत्वेनान्वयः फलकामस्येष्यते सो ऽपि विविच्यमानः शेपित्वान्वय एव यथोक्तो भवति । इत्रथा तु न कर्जृत्वान्वय्याविशेषात् । तथा हि ।

नियोज्यो नाम यः कार्यमात्मीयत्वेन बुध्यते । तदीयत्वं च कार्यस्य तत्कृतिच्याप्यतात्मकम् ॥२३॥ यत्कृत्या च्याप्यते यच ध्रुवं तत्कर्तृकं हि तत् । तत्कर्तृत्वनियोज्यत्वे शेषशेषित्वकारिते ॥ २४॥

स्वर्गकामस्य कर्चृत्वान्वयं पूर्वपक्षीकृत्य नियोज्यत्वेनान्वयः सिद्धान्तीिकयतइति यस्य द्र्शनं सो ऽिप शेषशोषभावव्यति-रेकेणान्वयस्य भेदं वक्तुं न क्षमते।तथा हि।यो ममेदं कार्यमिति बुध्यते स नियोज्यः ततश्च स्वर्गकामो यजेतेत्यनेन स्वर्गकामस्येदं कार्यामिति प्रतिपाद्यितव्यम्।स्वर्गकामकृतिव्याप्यमित्यर्थः।तथा हि सससौ ममेदं कार्यमिति बुध्यते यच यस्य क्रसा व्याप्यते तत्तत्कर्त्तृकमेव यथा भावार्थः । तस्माद्राजस्वाराज्यकामयोः कर्त्तृत्वेनान्वयात्स्वाराज्यकामस्य नियोज्यत्वं राज्ञस्तु कर्तृत्व-मिस्रयं विशेष एवं समर्थीयतव्यः । कर्नृत्वे ऽपि स्वाराज्यका-मस्य शेषित्वं कार्ये प्रति राज्ञस्तु शेषत्विमिति । ननु वोद्ध-त्वन नियाज्यत्वं न देशिपत्वेन किशियदानीं कामशब्दः कामिनः कार्य विषयावच्छित्रं प्रति वोद्धत्वमभिधत्ते स्वर्ग-कामवोद्धकं यागावच्छित्रं कार्यीमीत । यद्येवं वाद-त्वच्यतिरुकेण कामिनः कार्यान्वयाभावाद्यजेतेस्नेन यो ऽथीं ऽभिहितस्तमेव केवलं बुध्येत कार्यमेतिद्ति न तु ममेदं कार्यमिति ममशब्दाभिधेयस्य सम्बन्धस्य नियोगेन सहात्मनः कस्य चिद्प्यभावात् । ततश्चानियोज्यत्वमेव । न हि यः का-र्थिमिति बुध्यते स नियोज्यः किं तु यो मेमेदं कार्यमिति बुध्य-ते। न च प्रदक्तिः सिद्धयेत्। न हि कार्यम्बिय कश्चित्पवर्त्तते अपि तर्हि ममेदं कार्यमिति । अनर्थकश्च नियोज्यमतिपादकः शब्दः स्यात् अन्तरेणापि तच्छब्दमाख्यातार्थे व्युत्पन्नः स्वर्ग-कामो बुध्यतएव । तत्र परिसंख्या स्यात् । स्वर्गकाम एव ब्यु-त्पन्नो बुध्येत नान्य इति सा चाशक्या परिसंख्यायमाने ऽपि च्युत्पन्नानां वोधस्यानिवार्यत्वात् । पितृयज्ञादौ च सर्वेपामेव <mark>ण्युत्पन्नानां वोद्</mark>यत्वलक्षणिनयोज्यत्वसद्भावात्र तद्ध्याहारः स्यात् । तस्मात्स्वर्गकामस्य ममेदं कार्यमिति एवंविधवोद्धृत्व-लक्षणिनयोज्यत्विमच्छता ऽवश्यमस्येदं कार्यामिसेवमेव वचनेन भितपाद्यितव्यमिति वक्तव्यम् । तथा च कर्नृत्वेनैवान्वयभस-इः । यद्युच्येत सत्यमयमेवान्वयः तथा ऽपि तु न कर्चृत्विनयो-ज्यत्वसङ्करः विषयभेदात्कर्त्तृत्वं हि भावार्थे नियोगे च नियो-ज्यत्वमिति ।

ते

दं

संस

था स्य

च्य

फर

तत्र

मार

का

कर्

न

गरि

यो

सर

सा

श्च

वि

अ

क्षि

पर

4

Fa

शे

6

१६४

तदयुक्तं न भावार्थव्यतिरेकेण किं चन ।
कार्य प्रसिद्धमद्यापि नियोज्यत्वे स्थिते हि तत् ॥२५॥
एतद्धिकरणसिद्ध एव हि नियोज्यान्वयः क्रियातिरिक्तकार्याभिधानकल्पनावीजम् । अतः माक् न तिसिद्धिरिति न
विषयभेदादसङ्करः अक्यते ऽभिधातुम् । लोके च तदभावात्
देवदत्त गामानयेखादिषु सम्वोधनविभक्तिसद्भावे ऽपि देवदत्तादीनां नियोज्यत्वं न स्यात् । तस्मात्कार्य्य प्रति शेषित्वमेव
नियोज्यत्वं च कर्त्तृत्विभिसेव वाच्यम् । यस्तु ब्रूते—

शेषशेषित्वभेदेन सत्यं कर्त्तृनियोज्यते ।
कृतिं प्रति त्वसौ भेदः कार्य्यं तु गुणता द्वयाः ॥२६॥
यद्यपि कर्त्तृत्विनयोज्यत्वयोः शेषशेषित्वभेदादेव विशेषस्तथा ऽपि न नियोगं प्रति नियोज्यस्य शेषिता तस्य सर्वप्रधानत्वात । यथा ऽऽह "नियोगिसिद्धौ सर्व तदनुगुणिपिति
केन नेष्यत"इति । किं तार्हं कृतिं प्रति शेषित्वं नियोज्यत्वम् ।
तां च प्रति शेषत्वं कर्त्तृत्विमिति तेनात्मार्थक्वतिच्याप्यं कार्यं बुध्यमानो ऽपि नियोज्य इत्युच्यते न तु कार्यमेवात्मार्थं तेन स्वर्गकामो यजेतेयस्य को ऽथः यागाविच्छन्नं स्वर्गकामार्थक्वतिच्याप्यं कार्यामेस्रर्थः । तेन कार्य्यं प्रत्युभयोः कर्त्तृनियोज्ययोः
शेषत्वे ससेव कृतिं प्रति शेषशेषिभावादसङ्कर इति । सो ऽपि
दृथैव क्रिश्यति तथा हि ।

कृतिर्हि कार्यशेषत्वान्नान्यशेषत्वमञ्जूते । कार्ये तच्छेषभृते ऽस्यास्तद्द्वारेण भवेदिदम् ॥२०॥ न खल्ज नियोगशेषभूता अभिधानत एवावगम्यमाना कृतिः पुरुषशेषभावमनुभवितुमहीत । अन्यार्थस्यान्यार्थताऽनवकल्प-नात् । यदि तु तत्कार्यं पुरुषशेषो भवेत् ततस्तद्द्वारेण कृतेरिष संस्काराणामित्र कारकद्वारेणापूर्वशेषता पुरुषशेषत्वं भवेन्नान्यथा । नन्वसस्यपि नियोगस्य पुरुषशेषत्वे फलस्य तच्छेपत्वात्त-स्यापि तथैत क्रसा व्याप्यत्वात्तद्वारेण क्रतेः पुरुषशेषता भवि-व्यतीति । का बार्ता नैमित्तिकनिषेधाधिकारयोः । न हि तत्र फलान्तरमस्ति यद्वारेण क्रतेः पुरुषशेषता भवेत । अस्ति च तत्रापि निमित्तवान्निषिध्यमानिन्नयामदत्तश्च नियोज्यः स कथ-मात्मार्थक्रतिव्याप्यं कार्यं जानीयात् । तस्मान्नियोगद्भपस्यापि कार्यस्य पुरुषार्थत्वमवश्यमभ्युपयम् । युक्तं चैतत् । न ह्यस्त्रार्थं कश्चिद्षि ममेदं कार्यमिसवगन्तुमहित । यदि नैवं फलस्यापि तर्हि न पुरुषार्थता सिध्येत् तस्यापि हि ममेदं कार्यमिस्रेतादृश्येवाव-गितः । तस्माद्यकामेनापि कार्यमेव मित पुरुषस्य शेषित्वं नि-योज्यत्वं शेषत्वं च कर्त्तृत्विमस्रेवं विवेको भणितव्यः । एवं च सम्बोधनविभक्तिः नियोज्ये प्रमाणीमसययुक्तम् । अप्रीद्प्रीन्विहरे-सादिष्वग्रीदादीनां कृतिं कार्यं वा प्रति शेषित्वाभावादशेषिण-श्चानियोज्यत्वात् । आह ।

विध्यर्थे कार्यरूपे स्याच्छेषित्वेन नियोज्यता । प्रवत्तनात्मकत्वे तु प्रवर्त्यस्य नियोज्यता ॥२८॥

पवर्त्तनारसो हाहिमदं कुर्यामिसेवंविधान्तः संकल्पम्लात्मा विधिरिति भवतां सिद्धान्तः । स च पवर्सं भाव्यमिव भावना अपेक्षते प्रवर्धश्च नियोज्यः तत्र स्वर्गकामशब्दः कि भावनापे-क्षितं भाव्यं समर्प्ययेत् आहो स्विद्धिः यपेक्षितं नियोज्यम् उभय-परत्वानुपपत्तेवे रूप्यापातादन्यतरेणान्यतरसिद्धेः । न हि स्वर्ग-फले कर्म्मण्यतद्थीं नियोज्यः संभवतीति फलेन नियोज्यसिद्धिः स्वर्गकामस्य चान्यफले कर्म्मणि नियोज्यत्वायोगान्नियोज्यवि-शेषणफलसिद्धः । तन्न स्वर्गकामशब्दस्य पुरुषवचनत्वान्नियो-ज्यपरतैव युक्तेति । उच्यते । नित्यकाम्यविवकेः।

**5 5 1** 

5

१६६

विधेरपेक्षितस्सत्यं नियोज्यो न त्वसौ तदा। अवधारियतुं शक्यः फलस्य त्वस्ति योग्यता ॥२९॥ यद्यपि फलवित्रयोज्यो ऽपेक्षितस्तथा ऽपि नासावनुष्टेय-वर्गीवधारणात्मागवधारियतुं शक्यते । न हि फलकाममात्रस्य नियोज्यत्वम् । कस्य तर्हि अनुष्ठानशक्तियुक्तस्य । सा चा-नुष्ठेयावगमाधीननिरूपणा । अङ्गमधानयुक्तैव च किया ऽतु-ष्ट्रेया तस्याश्च यथा विधिरंशत्रयसम्बन्धोत्तरकालमेव भवति न मथमम् अयोग्यत्वात् तथा नियोज्यो ऽिं । फलं तु मागे-वांशान्तरसम्बन्धादवगन्तुं शक्यतइति तत्परमेवेदम् । अवगते च तस्मित्रंशान्तरे चावधारिते सर्वविशेषणविशिष्टायां भावना-यां तत्फलकामं तद्नुष्टानसमर्थे पुरुषं विद्धिद्विधित्रियुद्धे। आह च "अङ्गप्रधानवसां च भावनायां युगपत्पुरुपनियोग" इति। किं च नियोज्यान्त्रये ऽपि न पुरुषपरत्वं कामशब्दस्य किं तु फलविशेषपरत्वमेव । तथा हि विधित एवावगम्यते हि कश्चिदिह व्यापारे नियोज्यः स चासौ योग्यस्य व्यापा-रस्य शेषी न हास्त्रार्थे न्यापारे कश्चित्रियोक्तुं शक्यते स एव शोपी यो ऽस्य भाव्यं फलविशेषं भोक्तुमभिलपतीसेवमवगते फलविशेषमात्रे चानवगते तत्परत्वमेव स्वर्गकामशब्दस्य भवति। तत्र किं नियोज्यत्वेन स्वार्थमभिद्धत्तत्परः उत शेषित्वेनिति चिन्तायामशक्यावगमनियोज्यपरियागेन शक्यप्रतिपत्तिशेषित्व-प्रतिपादनमेव वरम् । न हि नियोज्यत्ववच्छेषित्वं शक्तिविशिष्ट-स्य अनुष्टानोपयोगिनी हि सा न शेपित्वोपयोगिनी अनुष्टानुरेव कोषित्वादशक्तानामनिधकारो राजस्यइवाराज्ञः। न हि तत्र राज-त्वमधिकारांशपाति तद्वच्छक्तेरप्यधिकारकपशेषित्वाननुप्रवेशाच्छ-क्यतएवाङ्गनिक्पणस्य पुरस्तादेव शेषित्वं निक्पियतुमिति शोषित्वं नैव स्वर्गकामस्यान्वयः। स च फलविशेषमतीतिपर इति तस्मा-

स्वर्गादेः फल्टत्वेनान्वयात्तत्ताधने कर्म्मणि पुरुषस्य सिद्धाः ऽधिकार इति तद्विशेषिनरूपणमारब्धव्यम् । तत्र प्रधानवाक्ये ऽविशेषेण सर्वेषामधिकारावगमात्तदनुसारेणाङ्गानां विनियोगा-द्या यच्छक्रोति कर्तुं स तत् कुर्यादिति । तद्यथा ।

द्रवसंहतमांसानामवदाने ऽवधारिते । सुवेणावद्यतीत्येतत्सामर्थ्याद् द्रवगोचरम् ॥ ३०॥

तथा स्वर्गकामशब्देन सर्वेषामधिकारे ऽवगते ससङ्गविध-यस्समर्थगोचरा भवन्ति तस्मात्तिर्यगादीनामप्यधिकार इत्युक्ते ऽभिधीयते । निसवदङ्गानामन्वयावगमात्पाक्षिकत्वे तद्घाधमस-ङ्गादङ्गोपेतस्यैव फलसाधनत्वं नान्यादशस्य । नन्वेकार्थत्वादङ्गा-नां ब्रीहियववद्विकल्पे सति येन केन चिद्ङ्गेनापि युक्तं प्रधानं फलसाधनं स्यात् । मैवं वोचः । न ह्येकार्थत्वमात्रं विकल्पे हेतुः किं तींह निरपेक्षाणामेकोपकारसाधनत्वं न च समिदादी-नामेकार्थत्वं परस्परनिरपेक्षेस्त्रमिदादिविधिभिः पृथगेवावान्त-रापूर्वाक्योपकारपरिकल्पनात् । यथा ऽऽह भाष्यकारः। "न च यत्समित्सम्बन्धेन कियते तत्तनूनपात्सम्बन्धेने"ति । ननु च सर्वेरंशरेक उपकारः कियतइति दर्शनं तत्कथमुपकारभेदा-भ्युपगमः । सत्यमेक उपकारः न तु तत्र नैरपेक्ष्यं यदि हि पूर्व मिद्यमुपकारमुद्दिश्य तत्साधनत्वेन समिदाद्यो विधीयेरँस्तत-स्तर्वेषां नैरपेक्ष्येण तत्साधनत्वावगमाद्विकल्पः स्यात्र त्वेतदस्ति तादर्थ्यमात्रेणाङ्गेषु प्रधानान्वितेषु पश्चादुपकारकल्पनादिति भागेवावेदितम् । तेनाष्ट्दोषदुष्टविकल्पपरिहारार्थं समुदिताङ्ग-विशिष्टमधानभावनाविधानात्सहैव सर्वेषामेकोपकारसाधनत्वेना-मेयादीनामिव फलसाधनत्वं समिदादीनामवगम्यते येन यत्रै-कार्थ्यं न तत्र नैरपेक्ष्यं यत्र नैरपेक्ष्यं न तत्रैकार्थ्यमिति न

[-

तु

T-.

्व ति

ति

व-

हि-

रव

ज-

च्छ-

त्वे-मा- विकल्पसंभव इति । ब्रीहियवयोस्तु पुरोडाशमक्रितित्वादेककार्घयोर्वाक्यद्वयेन निरंपक्षयोरवगमाद्यक्तो विकल्पः । तस्मात्साङ्गस्येव फलसाधनत्वादनुष्ठानसमर्थस्येवाधिकारः । यनु
प्रधानवाक्ये सर्वेपामधिकारावगमात्तदनुरोधेनाङ्गानां समर्थविषयत्विमति । तदयुक्तम् विरोधाभावात् । न हि प्रधानवाक्येन सर्वेपामधिकारो निश्चितः सामान्येन त्वसाववगम्यते
तत्रासित विशेषप्रमाणे सर्वेषां स्यात् । अङ्गानुरोधान्तु विशेषावगमात्र सर्वेषामसौ भवति।यत्र तु प्रधानवाक्यविरोधे नैमित्तिकाधिकारे तत्र यथाशक्त्यङ्गोपसंहारो भवसेवेति दिश्चातं यथा
शक्तिनिर्णये । तस्मात्तिर्थ्यगादीनां शुद्राणामनाहिताग्नीनामसमाधेयाङ्गवैकल्यानां राजस्रयादिषु च ब्राह्मणादीनामनिषकारः।
अवदानं तु द्रवादीनां विशेषक्ष्पेणेव तत्र विहितमिति न वस्तुवशेन सङ्कोचनम् । तस्मात् ।

दि

ति

ता

हि

पू

H

त

H

ने

f

यथा ऽिधकारमङ्गानां विनियोगो न वर्ण्यते । यथा ऽङ्गविनियोगं स्यादिधकारस्य वर्णनम् ॥३१॥ इति न्यायरत्नमालायां तृतीयः परिच्छेदः॥

एवं तावदौपदेशिकाङ्गसम्बन्धमकारस्त्रममाणकः ध्यायपटुकगोचरः मद्धितः । इदानीमातिदेशिकाङ्कसम्बन्धविधा मप्रमाणोत्तरपट्कमतिपाद्या ऽभिधीयते । द्विविधं हि शब्दजात-मुपदेशात्मकमतिदेशात्मकं च। इत्थमिदं कर्त्तव्यमित्युपदेशः, तद्व-दिदं कर्त्तव्यमिस्रतिदेशः । तत्रानुपदिष्टथम्मकेष्वेन्द्रामादिषु अ-तिदेशेन तत्राप्तिस्वविशेषा सप्तमादिषु चिन्यते । तत्र मथमं तावदुपोद्घातत्वेन व्यवस्था धर्माणां प्रतिपाद्यते । तस्यां हि ससामतिदेशविचारः कर्त्तव्यो नान्यथेति । तत्र दर्श-पूर्णमासादिकरणपठिताः प्रयाजाद्यः सर्वयागेष्वेवोपदेशेन सम्बन्धं लभनते । कथम् । इतिकर्त्तव्यता हि करणानुग्राहिणी तेनैव सम्बन्धमहीत । न च तद्विधीयमानं फलं प्रतीतिकर्त्तव्य-तया संगन्तुं क्षमते वैक्ष्प्यापत्तेः। तस्माद्यागे फलं प्रति विहिते ससनुमितेन वाक्येन यागमनूद्य धम्मी विधीयनते । ततश्चावि-शेषात्सर्वेष्वेव यागेषु विहिता भवन्ति । ननु प्रकरणाम्नानानु-मितेन वाक्येन प्रकृतस्यैव यागस्यानुवादात्कथं पारिष्ठवत्वम् । नैप दोषः। प्रकरणाम्त्रानाद्पि यजिशब्दस्यैव प्रधानानुवादकस्य परिकल्पनात् । तेन च स्वशक्सा सर्वयागानामनुवादात्। यद्शिपूर्णमासाभ्यां यजेतेसेवं कल्पने ऽप्युद्दिश्यमानस्य विशे-पणविवक्षाऽसम्भवात् सर्वार्था धम्मा इति पूर्वः पक्षः । सि-दान्तस्तु भावनेव प्रयार्थः करणेतिकर्त्तव्यताविशिष्टा वि-धीयते । तस्याश्च सहभाव्यक्रपेणापूर्वेण शब्दान्तरादिभिर्भेदः साधितः । तत्रैकस्यामितिकर्त्तव्यताविशिष्टायां विधीयमानाया-मन्यस्याः कुतस्तत्पाप्तिः। विधीयमानैव भावना त्रिभिरंशैरवै-रूप्येण सम्बध्यते । इदमनेनेत्थं कुर्यादिति तस्यां तु विशिष्टायां विहितायां पश्चादरुणैकहायनीन्यायेनांशानां परस्परं सम्बन्धः। यथोक्तम् ।

## झङ्गनिर्णयः।

नन्

दि

य

फ

भ

व

य

म

य

य

१७०

" एकभावनयोपात्तास्त्रयो ऽप्यंशाः परस्परम् । उपकार्यीपकारित्वं पश्चादनुभवन्ति ते " इति ॥ यद्यपि करणानुग्राहिण्येवेतिकर्त्तव्यता तथा ऽपि न तेन साझात्सम्बध्यते न हि भवतीत्थं याग इति कि त्वित्थं कुर्या-दिति । तस्माद्गावनासम्बन्धाद्गाव्यक्ष्पापूर्वविशेषप्रयुक्तमङ्गजातं न पारिष्ठविमिति यद्यपि यजिमयुक्तं तथा ऽपि प्रकृतयागानुवा-देन विधानात्र पारिष्ठवं स्यात् । सामान्यवचनो ऽप्यधिकार-वशाद्विशेषे वर्त्तते तस्माद्यजिमयुक्तत्वपक्षे ऽपि न पारिष्ठवत्वम्। तथा च नवमाचे भाष्यकारो वक्ष्यति । किं मितमकरणं नियता धर्मा उत सर्वे सर्वत्रेति । तदपूर्वमयुक्तत्वे योजमयुक्तत्वे च सि-ध्यति । यद्येवं किमिति तह्यपूर्वप्रयुक्तत्वमत्र साधितम् । यजिप्रयु-क्तत्वे ऽपि तद्विशेषप्रयुक्तत्वाच्छक्यतएव व्यवस्थापयितुम्। तत्त्वेन तूत्तरं विवक्षता अपूर्वभावनया सम्बन्धः कथित इसदोषः। युक्तं तावद्गाव्यनिष्केण संबध्यमानं धर्म्भजातं भाव्यप्रयुक्तिमिति भाव्यं तु नापूर्वं स्वर्गे भावयेदिति ब्रूयुः । भावना च फल-स्योच्यतइति तत्र तत्र भाष्यकारवचनात्। स्वर्गकामाधिकरणे ऽपि यागस्य कर्त्तव्यतोच्यते कामस्य वेति भाव्यविशेषविचारं दर्शयन् सिद्धान्ते कामस्यैव भाव्यतेति दर्शयति । विश्वजिद-धिकरणे च पूर्वपक्षे न चापूर्वस्य कर्त्तव्यतामाह फलकर्तव्य-तायां हि ससां तदवगम्यतइति वदन् फलभाव्यतोत्तरकालम-पूर्वकल्पनं दर्शयित । सिद्धान्ते अपि फलविशेषापेक्षां दर्शयन च्यापारस्य कर्त्तव्यतोच्यते कस्य तर्हि च्यापारेणान्यस्य कस्ये-ति भवति तदानीं साकाङ्क्षमिसाह । तत्कथीमह यजेर्गुणभावः श्रूयते । दर्शपूर्णमासाख्येन यागसमुदायेनान्यं कुर्यादिति यत्र कर्त्तव्यतया चोद्यते न यजिः अपूर्वे तिद्याह । तस्माद् ज्यारुयेयमेतत् । किमिति ज्यारुयातं स्वयमेव भाष्यकारेण। नतु फलमत्र वाक्ये श्रूयते स्वर्गकामो यजेतेति तत्कर्तव्यं स्या-दिति चोदियत्वा ससं श्रूयते न तु तद्यजिना क्रियते विनष्टे यजी तद्भवति अपूर्वन्तु तेन क्रियते तस्मान्न तस्य कर्त्तव्यतो-च्यतइति परिहृतम् । अस्यार्थः । न साक्षाद्योजिविशरारुत्वा-त्फलं साधयति किं तु अपूर्वमणालिकया । तेनापूर्वे कृते तेनैव फलं भविष्यती सवधारणा चित्सद्वर्थं तत्कर्चव्यं भवति तेन भाव्यमयुक्तमङ्गजातम् । आन्तरालिकभाव्ये ऽपूर्वे वाङ्नियम-वदवान्तरापूर्वे पर्यवस्यतीति एतदेव पुनश्चोद्यपूर्वकं मकटितम्। यश्च यजेः प्रसक्षः फले गुणभावः स नानादृसा पूर्वं संभवतीति माणालिको विज्ञायतइति । एतेन नवमाद्यभाष्यमपि भावमस-यार्थे न हीतिकर्त्तव्यता ऽऽकाङ्क्ष्यते कर्त्तव्यं कर्थामित न यिजः कीद्या इति तस्माद्यत्कर्त्तव्यं तस्येतिकर्त्तव्यतया संवन्धो ऽपूर्वे च तदिसेतद्वचारुयातं कर्त्तव्यीमिति भाव्यतिष्ठं व्यापारं विधियुक्तं मसयार्थं दर्शयति । तस्मायत्कर्तव्यमिति यत्तस्य व्यापारस्य भाव्यं तद्रथीमितिकर्त्तव्यताजातीमसर्थः । अपूर्व च तदिति फलस्य भाव्यत्वं साक्षादंसभवदपूर्वे संक्रान्तमतस्तदेव साक्षाद्भाव्यमिखपूर्वपयुक्तमिखर्थः । यदि पुनरनेन भाष्येणापू-र्वस्य प्रस्ययवाच्यत्वमुच्यते ततो विश्वजिद्धिकर्णे व्यापारेणा-न्यस्य कर्त्तव्यतोच्यते कस्येति भवति साकाङ्कं तत्राध्याहारा व्देनैवाभिधानं तदा कस्य भाव्यत्वमिसाकाङ्का न जायेत यत्र तद्धि-शेषाध्याहारो भवेत्। यदा तु भाव्यनिष्ठो व्यापारः सविधिकः क-र्त्तव्यीमिति भाव्यविशेषापेक्षानिमित्तो ऽध्याहारः। एवमन्यत्रापि यागे वा कर्त्तव्यतोच्यते कामे वेति न तावदपूर्वं कर्त्तव्यमित्युक्ता नतु च फलं कर्त्तव्यं स्यादिसनेनतदेवोपपाद्यते नापूर्वस्य भाव्य-विशेषशब्दार्थत्वम् । तस्मादेवमाद्यनालोचनेन प्रस्यार्थत्वमपूर्व-

П

न

ते

**3**-

णे

ारं

द-

य-

म-

1न

ये-

वः

पत्र

ाद

TI

त्रित

হাত

तारि

खा

ति

मक्

वात

क्त

मवृ

फल

पूर्व

सा

क

ध्य

पूर्व

पा

सां

वि

पद

यद

तद

पी

यश

वि

देः

वि

१७२

स्य भाष्यकारेणोक्तीमित जल्पतामुपेक्षेत्रोत्तरमिति । किमर्थ पुनः प्रसक्षप्रतिपन्नभाव्यभावफलपरिसागेनानुमानिकभाव्यभा-वस्यापूर्वस्य प्रयोजकत्वमङ्गीकियते । एतदाप भाष्यकारेणैव फले यजेः प्रसंक्षो गुणभावः आनुमानिको ऽपूर्वइति चोदाय-त्वा प्रसक्षे प्रोप नानाइसापूर्व सम्भवतीति प्राणालिको विज्ञा-यते । न चैतावता प्रसक्षश्रुतयागकरणत्वहानिः । यतः प्रणा-ल्या रिप येन क्रियते तत्करणं भवति यथा गोमयैः पचन्ति त-षपका भवन्तीति अनेन परिहृतम् । कथमनेनैतत्परिहृतम् । उ-च्यते । प्रसक्षो ऽपि यागस्य फलसाधनभावः क्षणिकस्य न साक्षात्सम्भवतीयानुमानिकापूर्वप्रणाल्या समाश्रीयते अनुमिते चापूर्व न फलापूर्वयोः कश्चिद्विशेषः द्वयोरापि भाव्यत्वस्यावगत-त्वात् । अनिर्ज्ञातोपायत्त्राच । नात्र कश्चिद्धेतुरस्ति यद्व्यव-हितभाव्यमपूर्वमुल्लङ्घ फलं यावदितिकर्त्तव्यता गच्छेत् । एते-नाज्यौषधसान्नाय्यधम्मीणां वाङ्गिनयमादीनां चावान्तरापृर्वप्रयु-क्तिव्याख्याता । अतः सिद्धमवान्तरापूर्वभावनासम्बन्धाद् व्य-वस्थिता एव धर्मा न पारिष्ठवा इति । तेनानुपीदष्टधर्मके-ष्त्रेन्द्राग्नादिष्त्रातदेशेन धर्माः सिध्यन्तीसेतत्साधनाथ सप्त-मादिकमारब्धव्यम् । तत्र सप्तमे प्रसक्षवचनेन नामधेयेन च सापवादो ऽतिदेशः कृत्सनः साध्यः । आनुमानिकवचनेनाति-देशो ऽपि सामान्येन । तद्विशेषस्त्वष्टमे चिन्तितः । नवमे त्वति-दिष्टानां पदार्थानां दशमाद्यसाध्यं कार्य्यपाधान्यं सिद्धं कृत्वा पयोगविशेषविचार ऊहारूयः क्रियते यद्यपि चोहशब्दस्तर्क मात्रवचनः तथा ऽप्यस्मिन् शास्त्रे ऽन्यथा ऽवगतानां पदार्था-नामन्यथाभावविषयो यस्तर्कः स ऊहशब्देनोच्यते । यद्यपि चात्रीपदेश एव चिन्सते। कि मक्ततौ हन्तिपिषिप्रयुक्तं प्रोक्ष-णम् उतापूर्वमयुक्तम् । मवोवाजीयामयुक्तं माथम्यमयुक्तं वा

त्रित्त्रम् । सवित्रादिशब्दाः समवेताभिधायिनो न वा यज्ञपति-शब्दः स्त्रार्थः परार्थो वा । अग्निस्वरूपप्रयुक्तं मन्त्रोचारणं देव-ताविशेषप्रयुक्तं वेति । तथा विकृतावष्यर्थान्तराणां नीवारन-बावपनपरिधिमध्वशनादीनां पञ्चथा माकृतवीह्यादिकार्याप-तिरुपदेशार्थ एव तथा ८ प्यष्टमानन्तरमेवास्य सङ्गीतः। न हि पकृतिमात्रालोचने पयुक्तिविशेषजिज्ञासा जायते कारणाभा-वात् । यदा तु विकृतावातिदिष्टा धम्भीस्तदा कथमत्रेत मयो-क्तव्या इति चिन्ता जायते तदुपायत्त्रेन च किंप्रयुक्ता एते पकृताविति जिज्ञासा तेनोपदेशविचारो ऽप्यतिदिष्टेष्वेव विशेषं फुलतीति विशेषातिदेशानन्तरमारब्धः । तदुपोद्घाततया चा-पूर्वमयुक्तत्वं सप्तमाद्यसाधितं स्मारितम् । अथ वा ऽत्रेवतेत् साध्यते धर्म्भव्यवस्था तु यजिविशेषप्रयुक्तत्वे ऽप्युषपद्यतइत्यु-क्तम् । ऊहस्तु नापूर्वमयुक्तत्वमन्तरेण सिध्यतीति इह तत्सा-ध्यते तत्र तु यजिमात्रमयुक्तत्वनिराकरणपरेण सता ऽत्रसम-पूर्वमयुक्तत्वमुक्तम् । अथ वा तत्रारादुपकारिणाम् । इह सन्नि-पातिनां तत्पयुक्तत्वमभिधीयते । तत्र तु चोद्यानिराकरणमात्रार्थ सिन्नपातिपरामर्शः । निमित्तमात्रं वा तत्र अत्र तु प्रयोजकं विचारितमिसपुनरुक्तत्वम् । दशमाद्यसाध्यं चोपकारपुरोधानं पदार्थानामूहिसद्धर्यथमपेक्षितव्यम् । अन्यथा तदसम्भवात् । यदा ह्यनाहतोपकाराः पदार्थाः प्रकृताविव विकृतौ सम्बध्यन्ते तदा तद्वदेव यथाऽवस्थितानामेवाङ्गानां दृष्टमदृष्टं वा पयोजनं परिकल्प्य लक्षणया वा ऽविकृतानामेव प्रयोगः स्यात्। यदा तु यथा प्रकृताबुपकृतं तथा विकृतावित्युपकारः पूर्व पाप्तस्तथा-विषश्चीपकारस्तैरेव पदार्थैर्जातोत्पित्तिरित तित्सद्धचर्थं तेषामित-देशः पश्चाद्भवति । तदा येन यथोपकृतं तेन तथैवोपकर्त्तव्यामिति विकृतावप्याराद्वपकारकाणां परमापूर्वीत्पत्तावदृष्टोपकारसाधन-

45

नि

इर्ा

य

त

5

न

म

व

₹

5

४७४

त्वं सन्निपातिनामपि स्वकारके दृष्टमदृष्टं वा कुर्वतां यागसाम-र्थ्यजननद्वीरणोत्पत्त्यर्पृवसाधनत्वम् । मन्त्राणामपि देवतादिम-काशनद्वारेणोपकारकत्वमिति तत्सिद्धर्यथम् ऊहः सन्निपातिनां मन्त्रसामसंस्काराणां सिद्धा भवति । न हि ब्रीहिषु क्रियमाणं मोक्षणं नैवारचरोः माकृतमुपकारं साधयतीत्यूहितव्यम् । एवं साम्नामप्युगन्तरसंचारे द्रष्टव्यम् । मन्त्राणामीप देवतान्तरद्रव्या-न्तरवसां विकृतावविकृतानां प्रकृतिवदुपकारकत्वं न संभवतीति मातिपदिकलिङ्गवचनानामेकैकस्य द्वयोर्द्वयोर्वा समस्तानां वा **ऽन्यथाभावात्तथाऽवस्थितानामेव वा ऽभ्यासादष्ट्रधा ऽधिकार** ऊइः सिध्यति । तदृहस्यापि कार्यप्राधान्यमपेक्षितच्यमिति द्वयो-रप्यूहवाधयोस्साधारणं मध्ये समारब्धमिति वेदितव्यम् । दशमे वाधाभ्युचयद्वारेण विकृतिषु पदार्थयत्ता चिन्सते । कथं पुन-र्वचनमाप्तस्य बाघो ऽध्यवसीयते । यथा चैतत्तथा वक्ष्यामः । मयमं तावदिदं तित्सद्धचर्थं चिन्सते कि पाकृतमङ्गजातमनाद-तोपकारं स्वक्ष्पेणेव विकृतावितिदिश्यते सीर्येण कुर्यात कथम्। आग्नेयस्य स्वकार्यसाधने यः प्रकारः स सौर्यस्य स्यादिस्ति-दिश्यते ततस्तिति खुपायत्वेनावान्तरापूर्वाणि प्रयाजादिज-न्यानि मोक्षणजन्यं चादृष्टं जातिद्रव्यगुणावघातादिजन्यं च नियमादृष्टानुविद्धं दृष्टमितिदिक्यते ततस्तत्साधनभूताः पदार्थाः तेषां च तथाविधानामेव मतीत्युपायतया वचनान्यतिदिश्यन्त-इति । तत्र पूर्वः पक्षः प्रकृतिवत्सर्वमेवाङ्गकाण्डं विकृतेरिप वाक्यशेषो भवति तेन तेषु सर्वेषु विहितेषु प्रकृतिवद्यथासम्भवं दृष्टमदृष्टं वा प्रयोजनं कल्प्यतइति नास्ति वाधः । यद्यपि न शास्त्रातिदेशः तथा ऽपि पदार्था एवातिदिश्यन्ते नोपकारः मकुताबुपकारस्य पदार्थपूर्वकत्वाद्विकृतावीप तत्पूर्विकैव तस्य मतीतिः । तत्र मथममितपत्रपदार्थातिक्रमेण न युक्तं जघन्यमित पन्न उपकारो ऽितदिक्यतङ्गि । तस्मात्पदार्थानामेव कार्य्य-निरपेक्षाणामतिदिष्टानामिहैव दृष्टादृष्टमयोजनकल्पनान्नास्ति वाथ इति प्राप्ते ऽभिधीयते ।

> प्रकारस्यातिदेशः स्यात्पूर्व यस्मादपेक्षितः । ततो ऽवान्तरकार्याणामङ्गानां वचसां क्रमात् ॥१॥

यद्यपि मक्नतावुपकारः शास्त्रपदार्थपूर्वक एव तथा ऽपि विक्रतावितदेशावस्थायां सर्वेषां शास्त्रपदार्थकार्याणां क्ल्प्सत्वाविशेषे
ऽपि कथंभावापेक्षा विक्रितिभावनामकारमेव प्रथमं स्वीकरोति
न हि तस्याः शास्त्राणि पदार्था वा स्वरूपेणापेक्षिताः कि तु
मकारः माक्नतः स एव तावदङ्गीकियते स च पदार्थविशिष्टावान्तरकार्यविशिष्टो ऽतिदिष्टः सन् विशेषणानि चार्थात्मापयित
तेन तित्सद्ध्यर्थमवान्तरकार्याणि तदर्थं चाङ्गानि ततः शास्वाणि । यद्यपि प्रथमावगताः पदार्थास्त्रथैवालोचियतव्यास्तथा
ऽप्यनपेक्षितत्वात्पदार्थानुपेक्ष्य प्रकारमेव विक्रतिर्यक्षाति । तस्मात्तत्पुरस्सर एवातिदेशः तदितदेशेन चार्थात्माप्यमाणेषु पदार्थेषु वीहीणां प्रयक्षश्रुतक्रुष्णलचरौ निर्दात्तः वित्रुपीकरणस्य
च तेष्वसंभवात्रिष्टत्तः तिन्नदत्तौ च तद्वारस्यावधातस्य निर्दात्तरिति तदितिरिक्तविशेषणयुक्तस्यैवोपकारस्यातिदेश इति ॥

प्रकृतस्योपकारस्य विकृतावुपदेशतः । अन्वयं कश्चिदाचष्टे पितृयज्ञे नियोज्यवत ॥ २ ॥

उपदेशो हि ग्रन्थसन्दर्भः स चार्थान्तरान्वितं विध्यर्थे कार्यतया प्रतिपादयति । स तावत्तथाभूत एव औपदेशिकस्ते-नापि यदपर्यवस्यता ऽऽक्षिप्यते तद्प्यौपदेशिकमेव यथा पिण्ड-पितृयक्षे नियोज्यः । यथा च प्रकृतावुपकारः तेन विकृताविप

न

य

1-

## अङ्गनिर्णयः।

उराष्ट्र

विध्यर्थकल्पितस्योपकारस्य भवसौपदेशिकत्वमिति कश्चित् तन्न

उपकारकभेदात्स्यादुपकारिवशेषधीः । पूर्वमेव त्वपेक्षा स्यात्पदार्थेष्विप सा समा ॥३॥ प्र

तेन

तु य

द

ने

3

पर

क्षे

पा

अ

ण

परे

प्य

हिं

त

व

4

Y

शे

Y

-

q

उपकारकपदार्थिवशेषाधीनसिद्धिरूपकारिवशेषो नानवधारितेषु तेषु विशेषरूपेण निरूपियतुं शक्यते । भवितव्यं हि केन
चिदुपकारिवशेषेणसपेक्षामात्रमेव मथमं सिद्ध्यित । तच्च पदार्थेष्विप भवितव्यमुपकारजनकैः पदार्थभेदैरिसपेक्षासम्भवात्तरूपमेव । अथोच्येत न विधिर्विशेषरूपेण पदार्थानाक्षेप्तुं मभवतीति वाक्यान्तरादिभिरतिदेशेन वा यागदानादिपदार्थभेदसमर्प्पणमपेक्षते । उपकारं तु विशेषरूपेणवािक्षपति । अयमेव हि
तस्य विशेषाक्षेपः यदित कश्चिदुपकार इति । न ह्यसौ पदार्थवदयमसाविति निरूप्येत तदिधित एव कल्पितो ऽसावौपदेशिक इति । तथा ऽपि कथं माक्रतस्योपकारिवशेषस्यौपदेशिकत्वं तस्य हि नान्तरेण चोदकं विधिराक्षेपाय मभवति । ससं
तथा ऽप्युपकारिवशेषकल्पनायेशानो ऽपि लाघवात्माक्रतं
यहाति तेन विध्याक्षेपस्यापि विशेषस्य नियममात्रं चोदकादिति ।

अत्राह । ननु चैवं सित दृष्टार्थानामवद्यातादीनां द्रव्यगुणादीनां च विधित एवानियमेनाक्षेपसंभवादितदेशेन च
नियममात्रालाभाद्रीह्यादीनामिप विकृतावुपदेशादेव संगातिः
मसज्येत । अथ विधिना यत्साक्षादाक्षिप्यते तदौपदेशिकं यथा
चोपकारः । तित्सद्ध्यर्थं तु यत्पश्चादाक्षिप्यते द्रव्यादि न तदौपदेशिकमिति परिभाष्यते तथा सित विश्वजिद्यागस्य स्वर्गकलसाधनत्वं नौपदेशिकं स्यात । विधिपरिकल्पितविशिष्टनियौ-

इयसम्बन्धक लिपतत्वात् । तस्मात्रोपकारस्योपदेशः सहवै त पदार्थेरुपकारस्यातिदेश एव ममाणम् । तद्वद्वावो ह्यतिदेशः। तेन यत्साक्षात्मणाल्या वा प्राप्यते तदातिदेशिकं तन्निरपेक्षमेव तु ग्रन्थसंदर्भमात्रेण श्रुसर्थाभ्यां प्रमितमोपदेशिकमिति विवेकः। उपदिष्टस्याप्युपकारस्यान्यदीयस्यान्यत्रातिदेशा-यदप्यच्यते दतिदिष्टत्वमप्यस्ति तेनोपदेशातिदेशयोरेकत्रैव युगपत्सम्भवा-वेतो मतिपक्षभूतौ शब्दममाणभेदौ अत एव नोपदेशातिदेशा-श्रितौ पद्भौ कि त्पदेशकार्यान्वितौ कार्यमिति च पदार्थजन्यस्यो-पकारस्याभिधानं न नियोगस्य। अत एवोपादानाभिधानो विध्या-क्षेपः पूर्वषट्के चिन्तितः विध्याक्षेप्यत्वादुत्पत्त्यादीनाम् । तन्त्रावा-पादि तु प्रकृतावप्युपकारप्रमेयमित्युत्तरपट्के निरूपितम् । अन्यथा ऽतिदेशविषयत्वे सति पयाजादीनामाग्नेयादिषु तन्त्रे-णावृत्त्या वा ऽनुष्ठानिमसादिविचारो नात्र संवध्येत तस्मान्नो-पदेशातिदेशाश्रितं पट्कद्वयमपि त्पदेशकार्याश्रितमिति । तद-प्युपकारस्योक्तेन न्यायेनीपदेशिकत्वासम्भवात्रिरस्तम् । तथा हि उपदेशातिदेशावेव प्रमाणे तदाश्रितं च पट्कद्वयं भवति तथा सति कथमुपदिष्टार्थविषया तन्त्रावापादिचिन्ता । अन्यथा वा कथं सप्तमाष्ट्रमयोर्वचननामधेयचोदनालिङ्गैरुपकारस्योपदेश-भमेयस्य चिन्ता । सा हि विध्याक्षेपविषयत्वाचातुर्थिकी स्यात पदार्थमाप्तिसिद्धचर्थमिति ब्रूमः न ह्यसयामुपकारस्य प्राप्तौ तद्र-शेन पदार्थानां पाप्तिर्वर्णयितुं शक्यते । तेनोपोद्घातस्तद्विचारः पारिष्ठवत्वनिराकरणवदिति । अस्मत्पक्षे ऽपि पासङ्गिकस्त-न्त्रावापादिविचारः । द्शमे हि पदार्थेयत्तायां निरूपितायां परिमाणप्रसङ्गेन तन्त्रावापप्रसङ्गाः प्रयोगपरिमाणरूपाश्चिन्सन्ते। उपदिष्टातिदिष्टपदार्थसाधारण्याच उभयोत्तरकालमेव तन्त्रा-यांरम्भः । यद्यपि प्रयोगविशेषविचारात्मकत्वाचतुर्थपञ्चमसमीपे १७८

ऽप्यारम्भसम्भवः तथा ऽपि परिमाणविचारात्मकत्वादत्राप्यान रम्भः सम्भवतीति पर्यनुयोगाविशेषादत्राप्यारम्भः । यथा भव-न्मते कार्यपदार्थयोरुपदेशकार्यप्रमेयत्वादुभयविचारात्मकयोस्स-प्तमाष्ट्रमयोरन्यतरांशेन चतुर्थोत्तरपट्कान्तर्भावादन्यतरत्रारम्भे कर्त्तव्ये ससविशेषादुत्तरपट्क एवारम्भः तथा ऽस्माकमपि तन्त्रादेरिति न दोषः । यचोपकारप्राप्तेः पश्चात्पदार्थाङ्गीकरणं तद्पि व्यर्थ विशिष्टोपकारमाप्सैवार्थात्पदार्थमाप्तः । न चेह सामान्यशास्त्रात्परतो विशेषशास्त्राणि कल्प्यन्ते । सर्वपदार्थ-साधारणोपकारशास्त्रतः पश्चात्र पदार्थविशेषाणां शास्त्राणि सम्भवन्तीति । तत्सिद्धं कार्यद्वारेण पदार्थानां प्राप्ती कार्याभावे वाध इति । एवं च यद्रचनप्राप्तस्य वाधो न युक्त इति तत्परि-हृतं वचनस्यैव कार्यद्वारेण पदार्थान् प्रापयतस्तद्भावे प्राप-कत्वच्याघातात् । एतादृशं हि वचनं यथा ऽऽग्नेय उपकृतस्तथा सौर्यो ऽपीति । किं तद्येनोपकर्त्तव्यं समिदाद्यवान्तरकार्यम् । तद्पि तैरेव समिदादिभिर्यथाप्रकृत्येव जनयितव्यमिति । एवं च सामान्यतः प्राप्तिमवगम्य तदनन्तरं पदार्थान्स्वरूपेणालोचयति अनेन कथमुपकृतमनेन कथमुपकृतमिति । तत्रावघातस्य दृष्ट-पयोजनद्वारेणोपकारकत्वं प्रकृतावास्रोच्य कृष्णसेषु तथाभा-वासम्भवात पूर्वसंजातस्य सामान्यज्ञानस्य वाधं मन्यते । एवं प्रयाम्नाने अपि कार्यद्वारेण पदार्थेषु पाष्यमाणेषु विहःकार्ये हविरासादने पूर्व पाप्तः तत्साधनापेक्षायां यावचोदकेन कुशा न प्राप्यन्ते तावदेव प्रसक्षेण वाक्येन तदुदेशेन शराणां विधा-नात्कुश्चवाधः । तथा प्रतिषेधे सामान्यक्रपस्य चोदकस्य विषय-विशेषादुत्कालनं "नार्षेयं रृणीतइति" । तस्माल्लुप्तार्थमसाम्नात-मितिषिद्धाङ्गेभ्यस्समुत्काल्यान्याङ्गेष्वेव चोदको व्यवस्थाप्यतद्दीत सिद्धो वाधः।

त

व

न

f

लुप्तार्थस्यापि हन्लादेः कृष्णलादिषु शेषता। अस्ति नास्ति त्वनुष्ठानमिति के चिरप्रचक्षते॥४॥ प्राप्तबाधत्वसिद्धार्थमन्यथा तन्न सिद्ध्यति। प्राप्तौ निवार्यमाणायां श्रुतिलिङ्गादिवद्भवेत ॥५॥

तार्त्तीयो ह्यपाप्तवाधः दाश्चिमकस्तु प्राप्तवाध इति स्थितिः। तत्र यदि चोदक एव लुप्तार्थानां नाश्रीयते ततो हन्सादीनां <mark>माप्सभावात्माप्तवाधवाचोयुक्तिरयुक्ता स्यात् । श्रुतिलिङ्गादि-</mark> वद्पाप्तवाध एव स्यात् । तस्माचोदकेन सर्वमेव पाकृतमङ्गजातं माप्यते सत्यामेव तु माप्तौ कृष्णलादिषु हन्सादेः पयोजना-भावादननुष्ठानलक्षणो वाधो भवति । तथा शरमयं वर्हिरिस-त्रापि चोदकावगतावाधिताङ्गभावानां दर्भाणां प्रसक्षावगतंशर-निराकाङ्क्षेण प्रयोगवचनेनानुपसंग्रहात्तल्लक्षण एव वाधः। तथा नार्षेयं दृणीतइसत्रापि प्रतिषेधस्यैव मयोगविधिसंग्रहाद्वरणस्य माप्तस्याप्यशक्यत्वाद्ननुष्ठानम् । तस्मान्न कुर्ताश्चद्पि चोदको निवार्यतइति सर्वमेव तेन प्रापितमपि प्रयोगविधिसंग्रहाभावा-द्घाध्यतइत्युच्यते । युक्तं चैतत् । न हि प्रतिस्वं पदार्थानां चोदको ऽस्ति यदेकवर्जमितरत्प्राप्यते । उपकारसूत्रे हि प्राकृतं पदार्थरत्नजातं मोतं सर्वमेव तस्मित्राक्रुष्यमाणे समाकृष्यते तद-नाकर्षणे वा न कि चिद्पि । तदुक्तम् । तद्वर्जं तु वचनमाप्तः चोदनार्थकात्स्न्यादिति । किमिदानीं प्रमत्तगीतिमदं भाष्यं नास्ति लुप्तार्थानां चोदकवचनीमिति । तस्मात्र लुप्तमाकृतमयोजनं चोदकश्चोद्यतीति च। तथा वाधो नाम यदेविमदीमीत विज्ञानं निश्चितं कारणान्तरेण मिथ्येति विकल्प्यतइति च। नेति ब्रूमः। मिथ्यात्वं तावदनुष्ठानाभिपायं व्यवहारिवसंवादादेव हि सर्व-संविदां मिथ्यात्वं न त्वयाथार्थ्यात् । न ह्ययथार्थं नाम संवेदनं

T

T-

IÌ

च

ति

<u>g-</u>

T-

्वं

र्य

शा

11-

य-

त-

ति

सम्भवतीत्युक्तम् । यत्प्रयक्षं न तद्यभिचरति यद्यभिचरति न तत्प्रयक्षभियत्र शिक्तकारजतादिष्वग्रहणाभिधानात् । तद्वदेव तर्ध्वग्रहणमस्तु । न । ग्रहणकारणसद्भावात् । युक्तं हि चक्षुरा-दीनां प्राप्यकारित्वादसित्रहितरजतप्राप्यसंभवादग्रहणम् । अत्र तु चोदकस्य ग्रहणकारणस्य सम्भवात्राग्रहणसम्भवः । कथं तर्दि वाधः। उक्तं व्यवहारविसंवादादिति । तदेव तु न युक्तिमिति पत्रयामः । अग्रहणनिवन्धनो हि व्यवहारो ग्रहणेनाग्रहणे निवृत्ते परावर्त्ततइति युक्तं ग्रहणे तु सति कस्तित्रवन्धनं व्यव-हारं परावर्त्तयेत् । उच्यते । अङ्गत्वमात्रं चोदकेनावगम्यते न च तावन्मात्रेणानुष्ठानम् । प्रयोगविध्युपसंग्रहिनिमित्तत्वात्तस्य तेन च लुप्तार्थानामनुपसंग्रहाद्भवसेवात्रापि व्यवहारिवसंवादः।

वा

स

प्र

स्व

द्वा

त

4

4

अन्यथा ज्ञानमप्यत्र चोदकान्नोपजायते । दुष्टकारणजं तत्स्याददुष्टश्चेह चोदकः ॥ ६ ॥

येपामप्ययथार्थं विज्ञानं स्रगतीयादिविषयमुत्पन्नमेव ज्ञानान्तरेणार्थतत्त्वोपदर्शनेन मिथ्या क्रियतइति मतं ते ऽपि मिथ्याज्ञानस्य दुष्टकारणजत्वाचोदकस्यादुष्टत्वात्तज्ज्ञीनंतं यत्पदार्थप्राप्तिज्ञानम्।

नार्थलोपादिना तस्य मिथ्यात्वं वादितुं क्षमाः । अननुष्ठानमेवात्र बाधो ऽङ्गानां सतामपि॥ ७॥

तेन चोदकमाप्तानामपि तत्फलस्यानुष्ठानस्याभावान्नास्ति चोदकवचनं न चोदकश्चोदयतीति च फलद्वारेण व्याख्यात-मिति । अत्र ब्रूमः ।

चोदकेन पदार्थानां विकृतौ संगतिः कथम् । किं कार्यनिरपेक्षाणां तह्वारेणाथ वा भवेत् ॥ ८॥ संगती निरपेक्षाणां कल्पयित्वा प्रयोजनम् । प्रकृती वा प्रयोगः स्यांद्विकृती बाधनं कृतः ॥ ९ ॥ बाधो ऽधिकस्णस्य स्यात्तादशी संगतियिति । कार्यद्वारेण चेत्प्राप्तिस्तल्लोपे वा कथं भवेत ॥ १० ॥

यो हि चोदकपाप्तानामवाधिताङ्गभावानामेवाङ्गानामननुष्ठानं वाधमातिष्ठते स विकल्प्य प्रष्ट्यः कि प्राक्ठतकार्यनिरपेक्षस्येव इन्सादेः कृष्णलादिष्ठ चोदकेनाङ्गत्वपाप्तिः अथवा तद्वारेणेति। स चेद्व्याच्चेत्रपेक्ष्येणेव विक्ठसा संगतिरिति । प्रतिव्र्यादेनम्। तथा सित चोदकावगताङ्गभावानां तदुपपच्यर्थं दृष्ट्यदृष्टं वा प्रयोजनं परिकल्प्य प्रकृताविव विक्ठताविप कृष्णलादौ इन्सादीनां प्रयोगात् नाननुष्ठानलक्षणवाधिसिद्धः । दश्गमाद्यधिकरणवाधिश्च कार्यनिरपेक्षाणां प्राप्तौ मसज्येत । स चेदेतदोपपित्रारार्थं द्वितीयं पक्षमवलम्ब्य व्रूयात्कार्यद्वारेणेवाङ्गानां प्राप्तिनं स्वतन्त्वाणामिति पतिव्र्यादेनं न ति कृष्णलेषु इन्तेः प्राप्तिः संभवति द्वाराभावात् यत्र हि यस्य द्वारं नास्ति स तत्र तेनैव द्वारेण पविश्वतीति कृत एतत् । नो खल्वार्द्रतया ज्वलनमकुर्वन्ति काष्ठानि तद्द्वारेणोदनसिद्धेस्साधनभावमनुभवितुं प्रभवन्ति । तत्र प्राक्तिन द्वारेण कृष्णलापूर्वस्य इन्तिरङ्गीमिति वचनमशन्यार्थविधित्वादप्रमाणं स्यादिति । तत्र तत्स्यात् ।

उपकारस्तु सर्वाङ्गजन्यः पूर्व प्रदिश्यते । ततो ऽवान्तरकार्याणां नाङ्गानामतिदेशनम् ॥ ११ ॥

न ब्रूमः कार्यानपेक्षः पदार्थातिदेश इति सर्वाङ्गजन्य उप-कारः पूर्वमतिदिश्यतएव तदनन्तरं तु नावान्तरकार्याणामित-देशः । किं त्वङ्गानामेव स चोपकारः कृष्णलेष्विप विद्यतएव

ना

ल्प

त्व

त्वं

नैत

बु

न

अ

4

î

स

5

ग

व

f

f

R

तित्सद्ध्यपायत्वेनैव पदार्थानामितदेशात्रास्समाप्तिः । एवमुपकारपृष्ठेन पदार्थानामङ्गभावे ऽपूर्वं प्रस्तवगते तदुपकारजनकत्व
तेषां प्रकृतावेव ज्ञातप्रकार्गमिति न प्रकारान्तरकल्पनावसरः ।
न चाववातस्यात्र तथा तज्जनकत्वं सम्भवतीसननुष्ठानम् ।
तस्मादुभयमप्युपपत्रं प्राप्तिरनुष्ठानं चेति । अधिकरणमप्युपकारानपेक्षपदार्थप्राप्सनभ्युपगमादक्षतिमिति ॥

तदेतदिष पूर्वोक्तदूषणं नातिवर्त्तते । शेषभावे प्रतीते हि द्वारकार्यानपेक्षया ॥ १२ ॥ प्राकृतस्योपकारस्य प्रकारान्तरमास्थितः । हन्त्यादिहेतुतां गच्छेदपूर्वाङ्गवदेव नः ॥ १३ ॥

यद्यपि परमोपकारपुरस्सर एवाङ्गानायितदेशः तथा ऽप्यवान्तरकार्यनिरपेक्षाणामेवाङ्गभावावगमात्तस्य च करणोपकारसाधनमन्तरेणाघटनात्तस्य च प्रकृत्यवगतेन मार्गेणासम्भवात्प्रकारान्तरेणापि तत्साधनत्वमवघातादीनामपूर्वाणामिवामनहोमादीनामङ्गानां परिकल्प्यानुष्ठानं स्याद । किं च उपकारजनकापेक्षया ऽपि पदार्थानां पृथगतिदेशं भवानिच्छति तेषां च
न प्रथममुपकारेणान्वयः न ह्युपकाराभिधायी शब्दो ऽस्ति यः
पदार्थेरिन्वतमुपकारमभिदध्याद । न च पदार्थवाचिनो ऽपि
शब्दा विकृतौ सन्ति ये पदार्थानुपकारान्वितानभिद्ध्यः ।
तेनापूर्वस्येव स्वशब्देन पदार्थप्रयोजनतया ऽन्वितस्याभिधानात्तिसद्धये कल्पयित्ता ऽपि द्वारमनुष्ठानं स्याद । एवं च यद्यप्युपकारानन्तरमवान्तरकार्याणि ततः पदार्थाः प्राप्यन्ते तथा
ऽपि तेषामशब्दतया मिथस्सम्बन्धाभावादपूर्वेणैव ताद्ध्यान्वयाल्छप्तद्वाराणामपि तत्कल्पनया स्यादेवानुष्ठानम् । यद्यच्येत

तावक्यंभाव्युपकारसाधनत्वमङ्गानां तेनोपकारसाधनत्वं न क-ह्पयितव्यमिति । प्रकृतौ तर्दि कथमुपकारकल्पना । अपेक्षित-त्वात । प्रधानस्य ह्युपकारापेक्षा तेन प्रकृतौ शेषाणां तज्जनक-त्वं करुप्यते । विकृतौ त्वलुप्तार्थाङ्गजातजनितेनैवोपकारेण प्रधा-नस्य नैराकाङ्क्ष्यान्नास्त्युपकारकत्वपरिकल्पनं छप्तार्थानामिति । नैतत्सारम् । न ह्यनुपकारिणामप्यङ्गत्वे ससेव प्रधानापेक्षानिव-न्धनं तज्जनकत्वपरिकल्पनं तींह छब्धपाकृतोपकाराम् विकृति-षु तद्पेक्षाभावादपूर्वाणामपि आमनहोमादीनामवघातादिवत्तज्ज-नकत्वपरिकल्पनाहेत्वभावादनुपकारकत्वेन नानुष्ठानं सिद्ध्येत्। अथ तेषां वचनानर्थक्यभयादनुष्ठानं चोदकस्य तु नानर्थक्यम-ङ्गान्तरेष्विप कृतार्थत्वादित्युच्यते तदयुक्तम् । अत्राप्यानर्थ-क्यात् । न हि सर्वपदार्थसाधारणोपकारपाप्सैवार्थात्पदार्थपा-प्तिरभिमता पुनरपि शास्त्रेणैव पदार्थानां विधेरिष्टत्वात्तेषां च सामान्यक्ष्पाभावात्प्रसेकमितदेशादवघातस्यापि शास्त्रमनतुष्टाने Sनर्थकं स्यात् । अतस्तस्यानितदेशो वा Sनुष्ठानं वा नान्या गतिरस्ति । काममनर्थकं भवतु नैतावता ऽनवगतो ऽर्थः शक्यते कल्पीयतुं न हात्र कि चिदुपकारजनकत्वे प्रमाणमस्ति । नन्व-क्रत्वानुपपत्तिरेव प्रमाणं न ह्यनुपकारिणस्तद्भवति हन्तेस्तु प्रकृ-तिवद्वचनादन्यथोपकारकत्वं न सम्भवति । तस्मादननुष्ठान-मिति चेत् तदुक्तोत्तरम् । पकृतिवद्कृत्वमवघातस्य कृष्णलेषु विद्धद्वचनमप्रमाणं स्यादिति । किं च प्राप्यवाधे कुशानामलु-प्तार्थानां किमिसनुष्ठानं प्रसाम्नानादिति चेत् न। तेनाप्यङ्ग-त्वानवलोपात् तेनावाधिताङ्गभावयोः कुशशरयोविकल्पेनानुष्ठा-नमैकार्थ्यातस्यात्र वाधः । नन्वतुल्यवलयोरुपदेशातिदेशयोः

1

Þ

१ तथोपकारकत्वं चार्थलोपात्र संभवति इसिधकः २ पु. पाठः ।

तीर

धा

कश् यि

श्री

有

भा

ल्प

ि

इद

तथ

न्य

सत

भा

स्य

न्स

१८४

कथं विकल्पः। किं वोपदेशेनातिदेशो वाध्यतामित्युच्यते। ओमिति चेत् । न तींह कुशानामङ्गत्वमित तत्प्रमाणस्यातिदेश-स्य बाधितत्वात् । अथ नातिदेशस्य वाधो नापि विकल्पः। अथ किं समुचयः सो ऽपि न । ऐकार्थ्यात् । कथं तर्ह्यक्तं प्रयोगवचनेनानुपसंग्रहादननुष्ठानामिति । तदेव तु न युक्तमङ्ग-त्वावाधादिति ब्रूमः । कः खल्वङ्गभूतयोरूपकारसाधनयोः कुशशरयोर्विशेषः येन द्वितीयस्यामिव शरेषु कापुरुषस्य विधे-रनुरागो भवेत । अयमस्ति विशेषः शराणां प्रसक्षवचनं प्रमा-णम् इतरेषामनुमानमिति । नायं विशेषः प्रसक्षेणाप्यनुमान-स्याबाधितत्वात । प्रमाणयोहि पावल्यदौर्वल्याभ्यामन्यतरस्य ममेयापहारान्मिथ्यात्वं भवति ममेयानपहारे त द्वयोरप्यर्थयोः कार्यसाधनत्वाविशेषादविशिष्टं कार्यनिमित्तमनुष्टानमिति । वि-धिर्हि साध्यभूतः साधनेष्वनुष्ठानमाक्षिपति साधनत्वं च द्वयो-रिष कुशशरयोरङ्गत्वाविशेषाद् द्वारसंभवाचाविशिष्टामिति नातु-ष्ठानाक्षेपे कश्चिद्विशेषः । तस्मादुभयस्यानुष्ठानान्नास्यननुष्ठान-लक्षणो वाधः । तथा नापैयं द्यणीतइसत्र प्रतिपेधपक्षे विकल्प-मभ्युपेस तत्परिहाराय पर्युदास एव चोदकस्याश्रितः । यद्युच्यते **ऽनारभ्य विधेः सामान्यरूपस्यापदेशात्मकस्य तत्र पर्युदासा** ऽभिहितः नातिदेशस्येति। कथं तर्हि मदेशग्रहणम् । न्यायिवरी-धादनादरणीयिमिति चेत्। अहो वत महामोहसमाश्रयणं भवतः यदात्मीयमज्ञानसृपावारोपयति न हाङ्गत्वावाधे सत्युपदिष्टमित-दिष्टमियनेन कश्चिद्विशेष इत्युक्तम् । यदि चानपहृतयोरीप ममययोरिदं मवलमितिमदं दुर्वलमितिमसनेन विशेषेणातु-ष्टानाननुष्टाने भवतः ततो दृराद्वह्निमध्यक्षयन्नाराचानुमि-मानो ऽनुमितं हित्वा पाकार्थीं दूरस्थमुपधावेत । तथा यजितिषु येयजामहं करोतीसस्य सामान्यविधेर्नानुयाजेषु येयजामहं करी- तीसतो विशेषमितिषेधादाहवनीयशास्त्रस्येव विशेषशास्त्रात्पदिवि-धायिनो दुर्वलत्वात्मितिषेध सस्य्यननुष्ठानं येयजामहस्यानुया-जेषु शक्यते वक्तुमिसनर्थकं पर्युदासमितिपादनं स्यातः । तस्मान्न कथं चिदिषि माप्सवाधे सस्यननुष्ठानं संभवतीति माप्तिरेव वाध-यितव्या । यक्त्वेवं सित माप्तवाधाभिधानमनुषपन्नं तार्चीयदा-शिमकयोरिविशेषादिति । अत्राभिधीयते ।

साधारणस्य शास्त्रस्य विशेषविषयादिना ।

संकोचः क्लूप्तरूपस्य प्राप्तबाधो ऽभिधीयते ॥१२॥

कल्प्यस्य शास्त्रस्य तु कल्पनं यन्निरुध्यते मूलनिकृन्तनेन। क्लृप्तेन शीघ्रेण फलापहारादप्राप्तबाधं तमुदाहरन्ति॥१५॥

यत्र क्लप्तस्येव शास्त्रस्य सामान्यद्वारेण विशेषानुपसर्पतः

क चिद्विशेषयागा दिना प्राप्तिरपोद्यते तत्र प्राप्तवाधः । यथा

शक्तवैक्ठतसामान्यविशेषनिस्यनैमित्तिकक्रत्वर्थपुरुपार्थपौर्वापर्यान्

र्यभूयस्त्वसावकाशनिरवकाशाङ्गप्रधानतद्धम्मवाधेषु । प्राक्ठता

हि धम्मा न प्रातिस्विकेन रूपेण चोदकेन विक्ठतो प्राप्यन्ते

रदमिदं कर्त्तव्यमिति । कथं तर्हि यथा प्रकृसा स्वकार्य साधितं

तथा विक्रसा प्रपीति । तथाभावश्च तैरेव पदार्थेस्तथा संवध्य
गानैः संपाद्यितुं शक्यते नान्यथेति । तेषां तत्साधनत्वसामा
ग्यरूपेण प्राप्तिरविशेषेण प्रतीयते । सयं प्रतीतिरविशेषेणोपजाता

सती पश्चात्तत्त्तपदार्थविशेषनिरूपणावसरे हन्सादेस्तथा साधनभावासम्भवपर्यालोचनेन भ्रान्तीिकयते । न चैतावता शास्त
स्यापामाण्यं तस्य विषयविशेषपरिशेषमात्रपरिकल्पनाद । विशे
गादर्शनेन हि सामान्यमात्रालोचनात्सर्वविषयत्वं शास्तस्य भ्रा
न्सा ऽवगम्यते । तद्दर्शनात्तु नायमस्य विषयो ऽन्यविषयमेव

q

षु

१ विशेषविषयादिनेति २ पु. पा.।

प्रसा

व्यति

यजेत

च प

पर्वसं

गुण्य

विरे

शास्

वाद

शास्

निवृ

न है

सम्

तत्व

भम

मन

कल

श्रां

44

नुष

न

संध

कि

श्रद

तु शास्त्रं सामान्यमात्रपर्याछोचनादोपादेतद्विपयत्वेन भ्रान्सा Sध्यवसितिमिति मन्यते तेनार्थलोपात्मसाम्नानात्मतिषेधाच चो-दकसंकोचः । तथा आहवनीयविधायिनः सामान्यशास्त्रस्य पद्विधायिना विशेपशास्त्रेण होमान्तर्विषयत्वकल्पनम् । पाञ्च-द्रयस्य निसस्याविशेषविहितस्य वैश्यविषयेण नैमित्तिकेन साप्तद्वयेन वर्णान्तरविषयत्वम् । साप्तद्वयस्यापि क्रत्वर्थस्य पुरुषार्थेनैकविंशाद्यनुवचनेन पतिष्ठाकामव्यतिरिक्तवैश्यविषय-त्वम् । न चात्र सामान्यविशेषभाव उभयोरिप सामान्यत्वात् । एकविशसनुवचनं हि पीतष्टाकामवर्णत्रयसाधारणं साप्तद्वय-मीप प्रतिष्ठाकामातत्कामवैश्यसाधारणं प्रतिष्ठाकामे तु वैश्ये द्वयोस्पन्निपाते सति पुरुपार्थानुवचनेन क्रत्वर्थस्य प्रसासन्नफले-नान्यादशस्य वाधः । तथा पौर्वापर्ये ऽपि चोद्वातृमतिहर्त्रपच्छे-दयोः सामान्यविशेषभेदाभावात्पौर्वापर्यवशादेव मिथो वाधः। तत्रैवं शास्त्रार्थो भवति पश्चाद्गाव्युद्गात्रपच्छेद्विधुरप्रतिहर्त्रप-च्छेदवतः ऋतोः सर्ववेदसदानमङ्गमिति एवमुद्वात्रपच्छेदे ऽपि द्रष्ट्रच्यम् । तथा पञ्चद्रशरात्रे प्रथमे ऽहन्यग्निष्टुन्नामधेये एका-हाशिष्दुद्धमर्भेषु प्राप्तेषु सुब्रह्मण्या ऽऽयेयी प्राप्ता उत्तरेषां चतु-र्दशानामन्हामैनद्री तत्राल्पवैगुण्येनापि गतौ सत्यां भूयोवैगुण्य-मन्याय्यमिति भूयस्त्वेन प्रथमावगता ऽप्याग्रेयी वाध्यते । तेना-प्रिष्दुन्नामधेयं सुब्रह्मण्याग्नेयीव्यतिरिक्ताङ्गातिदेशपरं भवति। तथा यरिंक चित्याचीनमग्नीपोमीयात्तेनोपांशु चरन्तीसस्य या-वसा वाचा कामयेत तावसा वाचा दीक्षणीयायामनुब्रूयादि-सनेन दीक्षणीयादिमधानेषु स्वरान्तरिवधानाद्न्यविषयत्वम्। न चास्य सामान्यात्मता यत्किचिच्छब्दस्य प्रकृतविशेषाभि-धायित्वात् । तेन सावकाशनिरवकाशत्वेनात्र वाधः । तथी-पांश यजुपेति विहितं यजुरङ्गमुपांश्चत्वं निगदेषु प्रधानभूतपर-

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

प्रसायनकार्यविरोधाद्धाध्यते तेन यजुः पूपां शुत्वविधानं निगदव्यतिरिक्तयज्ञिषयं भवति । तथा य इष्ट्या पश्चना सोमेन वा
यजेत सो ऽमावास्यायां पौर्णमास्यां वेसनेनेष्टिषु पश्चौ सोमे
च पर्वणि प्राप्त सस्येकादिदीक्षापक्षे सुसादीक्षणीययोरूभयोरिष
पर्वसंपादनासंभवादन्यतरस्य वाधे कर्चच्ये सित प्रधानस्यावैगुण्यादीक्षणीयायां पर्ववाधः तेनेष्टिषु पर्वविधानं प्रधानकालाविरोधिविषयं भवति । तदेवं सर्वत्र विद्यमानस्य पापकस्य
शास्त्रस्याविशेषेण प्रापकत्वे प्राप्ते क चिद्विशेषे यः पापकत्वापवादः स प्राप्तवाधः । यत्र त कल्पनीयस्याल्ब्धात्मकस्य
शास्त्रस्य कल्पनाभिमुखस्य शीघ्रेण तद्विपयापहारात्कल्पनामूलं
निक्तस तिशरोधः कियते तत्राप्ताप्तवाधो यथा श्रुतिलिङ्कादिषु ।
न ह्यैन्द्रमुपतिष्ठतइति शास्त्रमस्ति यस्य प्राप्तस्यन्द्र्या गाईपसमुपतिष्ठतइसनेन वाधः स्यात्र हि लिङ्गमात्रं स्वत एव प्रमाणं
तत्किल्पता तु श्रुतिरत्र प्रमाणं तत्कल्यनायामीप न तन्मात्रं
प्रमाणं कि तु ।

मन्त्राकाङ्क्षासनाथं तत्प्रमाणं श्रुतिकल्पने । तां चान्यत्र नियोगेन प्रत्यक्षा कृन्तति श्रुतिः॥१६॥

Ù

**[-**

Ţ-

**[-**

T-

T-

-

**T-**

t-

(-

तेन प्रसक्षेण शास्त्रेण साकाङ्क्षमन्त्रिङ्गकरूप्यश्रुतिविषयं मन्त्रमपहृत्य गाईपसोपस्थाने विनियुज्य मन्त्रं निराकाङ्क्षीकुर्वता कल्पनामूलभूता ऽऽकाङ्क्षा निराकृतेति न तद्धीनात्मलाभा श्रुतिरुन्मिज्जतुं क्षमते । एवमन्यत्राप्यप्राप्तवाधो द्रष्ट्च्यः । तदु-पपत्रः प्राप्तामाप्तवाधविवेकः । प्रत्युतैकदेशिमतएव प्राप्तवाधा-तुपपत्तिः । न हि तस्य कि चित्माप्तं वाध्यते अङ्गत्वं हि प्राप्तं न तद्घाध्यते यत्त्वनुष्ठानं वाध्यते न तत्प्राप्तमिति न प्राप्तवाध-संभवस्तस्माद्यथोक्तमेव न्याय्यम् । यत्तु कृतस्मप्रापी चोदको न कि चिद्वजीयतुमईतीति । ससमयमेवास्य स्वभावः स तु स्व-

तथा

तस्य

नास

योज

नैव

चर

मयो

ननु

लादे बी

देश

तेति

भवा

त्तां

स्रा

संपा

सत्य

न वि

रित

भावः पवलेन हेतुना प्रतिवध्यते सामान्यशास्त्रस्येव विशेषशा-स्त्रेण तद्वर्जनतु वचनप्राप्तेर्न चोदकार्थकास्न्यीदिसपि स्वभावत एव कतिपयविषयत्वमाशङ्घा निराक्ततिमिति वेदितव्यम् । यद्यपि चात्र न कारणदोपेण मिथ्यात्वं सामान्यशास्त्रज्ञानस्यो-पलक्षयितुं शक्यते तथा ऽपि वाधकेन प्रस्यान्तरेण तद्पलक्षणं भवति द्रयमिप हि तदुपलक्षणत्वेनोक्तं "यस्य च दुष्टं करणं यत्र च मिथ्येति मसयः सो ऽसमीचीनः मसय" इति । तत्र वैदिकेषु सम्भवाद वाधकप्रयय एव तदुपलक्षणं न करणदोपज्ञानमसम्भ-बात्। आह च। "यत्तु कारणदोषज्ञानं द्वितीयमुपलक्षणमुक्तं तल्लोकविषयत्वात्र वेदे सम्भवतीति नोपन्यस्तिमि"ति । कथं पुनरदृष्ट्रन कर्णेन मिथ्याज्ञानं जन्यते न हि वाधकेन मिथ्या-ज्ञानं जायते जातस्य त मिथ्यासतस्तत्त्वमसौ ज्ञापयति । तज्जन्म तु कारणदोषादेव । ससमेव तद । अत्रापि हि कारणदोषो विद्यतएव यद्यप्यसावपौरुषेयस्य वेदस्य न स्वगतः कश्चिद्दोषो विद्यते तथा ऽपि मतिपत्तुरेव सामान्यापहृतबुद्धित्वादपवादा-निरूपणाच न्यायाभासेभ्यः प्रसर्रान्मध्याज्ञानं जायते। अत एव सम्यक् न्यायनिरूपणार्थ मीमांसाशास्त्रमर्थवद्भवति न चाय दोषो वाधकात्मागङ्गुल्यवष्टमभादिव निक्रपयितुं शक्यतइति वाधकैकोपलक्षणीयत्वं मिथ्यात्वस्याभिहितमिति सर्वमवदातम्। तित्सदं यदेविमदीमति निश्चितं ज्ञानं कारणान्तरेण मिथ्येति कथ्यते नास्ति लुप्तार्थानां चोदकवचनम् । लुप्तपाकृतप्रयोजनं न चोदकश्चोदयतीसादिभाष्याविनाशात् । अपि तु वाक्यशेषः स्यादिति च सूत्राविनाशाल्लुप्तार्थमसास्त्रातमतिषिद्धेभ्यो ऽङ्गे-भ्यश्चोदकस्य समुत्कालनम्।

कृष्णलादिषु हन्त्यादेरनङ्गत्वं तथा क्रिया । नियमादृष्टसिद्धिस्तु नियमान्न स्वरूपतः ॥१७॥ तत्रैतत्स्यात् । यद्यपि कृष्णलेषु हन्तिर्दृष्टार्थं न प्राप्यते तथा ऽपि नियमादृष्टिसिद्ध्यर्थं किन्न प्राप्यतइति । तन्न । तन्न तस्यासम्भवात् । एवं हि तत्कल्प्यते अवद्यातेनैव निष्पाद्यमान्त्रासम्भवात् । एवं हि तत्कल्प्यते अवद्यातेनैव निष्पाद्यमान्त्रासम्भवति । अप्र-योजकत्वाच । न ह्यवद्यातस्य नियमादृष्टं प्रयोजकं दृष्ट्रमयोजनेनैव तावत्स्वरूपे प्राप्ते नियममात्रं तेन प्रयुज्यते । तेन यद्यपि वस्तु पेषणमप्रतिषिद्धं पिष्ट्रस्यापि चरुत्वाविद्यातात् तथा ऽपि प्रयोजनाभावात्पेषणस्वरूपस्याप्राप्तेस्तद्धीनत्वाच नियमप्रयुक्तेर्यन्तुष्टुनम् । सत्यपि च प्रयोजने प्रयोजकाभावात्पुरोडाशकपान्त्राद्ध्वर्वादिषु वाध इति । एतेन चित्रेष्ट्यां तण्डुलेषु प्राकृतस्य वीहियवप्रकृतिद्रव्यनियमस्य वाधो व्याख्यातः । तथा हि ।

प्राप्ते प्रकृत्युपादाने नियमो ऽत्र विधीयते ।

लौकिका एव तु ग्राह्यास्तण्डुलाः प्रकृतिर्ने तु ॥१८॥

न हि पक्ततो बैहेयेण हिवपा यजेतेति शास्त्रमस्ति यदिति-देशात्तण्डुलानामपि तन्मयत्वं स्यात् । यागं प्रति ब्रीहिभिर्यजे-तेति बीहीणां करणत्वं श्रूयते कर्त्तृव्यापारगोचरश्च करणं भवति । यथा ऽऽहुः ।

"करणं खलु सर्वत्र कर्नृत्यापारगोचर" इति ।
तेन ब्रीहीनुपादाय तैर्यष्ट्रत्यापारगोचर" इति ।
तेन ब्रीहीनुपादाय तैर्यष्ट्रत्यापाति । करणत्वं च तेषामुत्पतिशिष्टपुरोडाशावरुद्धे यागे तत्मकृतित्वेन सम्भवतीसेष शात्राथों ब्रीहीनुपादाय तैर्हविः संपाद्य यजेतेति । अत्र च हविः
त्रिपाद्य यजेतसनूद्य ब्रीहिभिरिसेतावन्मात्रं विधीयते । एवं च
त्रसाथिकं हविषस्तन्मयत्वं न श्रीतम् । न चैवं तण्डुलेषु संभवति
ते हि तत्र मकृत्युपादानेन हविस्संपादनीयं प्राप्तं यत् ब्रीहिभितिति नियम्येत लोकसिद्धानेव तण्डुलानुपादाय यष्टुं शक्य-

91

न

न

5

म

व

स

3

म

4

त

र

१९०

त्वात् । ननु पक्तताविष लौकिकमेव पुरोडाशमादाय यागस्य कर्त्तुं शक्यत्वात्कथं पक्तत्युपादानेन हविस्संपादनमाप्तिरिति चेत् । तदुच्यते ।

हविःश्रपणसाध्यं हि पुरोडाशाख्यमिष्यते । स्वयंकर्तृकता तस्य श्रपणस्य विधीयते ॥१९॥

पुरोडाशक्षं हि हविनीन्तरेण श्रपणं सिध्यति तितक लौकिकमेवोपादेयं स्वयमेव वा प्रकृत्युपादानेन संपादियतव्य-मिति यद्यप्यत्पत्तिवाक्यादिनयमः पाप्तः अष्टाकपालेन यजे-तेयस्योभयथा ऽप्युपपत्तेस्तथा ऽपि कपालेषु श्रपयतीति वचनात्रान्येन श्रापितं गृह्णातीति स्वयंकर्त्तृकत्वमेव त्वस्य विधेयं सर्वयन्यदुत्पत्तिवाक्यसामर्थ्यसिद्धम् । कपालान्युत्पत्तिवाक्यसि-द्धानि श्रपणमपि सामर्थ्यात्राश्रपितस्य पुरोडाशत्वमस्तीति श्रिपितद्रव्यविशेषवचनत्वात्प्ररोडाशचर्वादिशब्दानाम् स्वयंक र्नृकतैवात्र विधेया । यथा ऽऽह भगवान् भाष्यकारः। "कपालेषु श्रपयतीति वचनान्नान्येन श्रापितं गृह्णातीति तद्वलेन मकृत्युपादानं पाप्नोती"ति न हान्यथा स्वयं श्रपियतुं शक्यते एवं प्रकृतिद्रव्योपादाने पाप्ते किमवस्थं कि रूपं च द्रव्यमुपा-देयिभसाकाङ्कायां बीहिशब्देन सतुषजातिविशेषवाचिना तिनिः यमात्पिष्टतण्डुलावस्थयोनींवारादीनां च निष्टत्तिः। यदि त्वने-नैव शास्त्रेण प्रकृतिमुपादाय हविस्संपादयेत्तच ब्रीहिभिरिति विधीयते ततो गौरवम् । कपालेषु श्रपयतीति च विधेरानर्थक्यं ससां गतौ स्यात् तचान्याय्यं तेन यत्र श्रपणं तत्र तस्य स्वयं-कर्चृकत्वं यत्र च तत्तत्र प्रकृत्युपादानपाप्तिः यत्र चासौ तत्र त्रीहि-नियमः । तण्डुलेषु तु श्रपणस्यार्थलोपान्निष्टत्तिः । निट्ते च तरिमस्तत्र स्वयंकचृकत्वस्य कुतः माप्तिः कुतस्तरां च पकृत्य- पादानं कुतस्तमां च ब्रीहिनियम इति न तेषु ब्रीहिनियमसंभवः। नन्ववघातसामर्थ्यात्तण्डुलेष्वपि मक्तत्युपादानं स्यात् । नेसाह । न हि बीहीनवहन्तीसेतदव्यातस्य स्वयंकर्ज्कत्वसिद्धचर्थमपा-जत्वाह्रीहाहेशेनावधातो विधीयतइति न तद्वशेन प्रकृतिद्रव्य-माप्तिः शक्यते वदितुम् । न चासौ श्रपणवित्रयमेन प्राप्नोति यत्तद्वादेन स्वयंकर्त्रकता विधीयेत स्वयमेवावहन्यात्रान्येना-वहतान गृह्णीयादिति नखनिर्द्धञ्चनादिभ्यो ऽपि वित्रपीकरण-सम्भवात् । एतेन पेषणं व्याख्यातम् । तस्यापि नियमेनाप्राप्तेः अवघातेनापि हि विक्तिन्नास्तण्डुलाश्चूणींभवन्ति । तदेवं क्रमः प्रथमं तावत्प्ररोडाशो विनियुज्यते ततस्तस्य यथाकथंचिदु-पादाने प्राप्ते श्रपणविधिवशात्मकृत्युपादानेन स्वयं संपादनं ततः मकृतिविशेषापेक्षायां त्रीहिभिर्यजेतेसनेनानन्तरतत्मकृति-पिष्टच्युदासेन पिष्टच्यवहिततण्डुलच्युदासेन च्यवहिततरनीवारा-दिव्युदासेन च त्रीहयो विधीयन्ते ततस्तैः कथं हविरुत्पाद्यीम-सपेक्षायामवघातपेषणादिविधानम् । तण्दुलेषु त्वर्थलोपात् श्रपणिनहत्तौ तन्मूलपकृत्युपादानब्रीहिनियमावघातादीनां क्र-मेण निष्टिचिरिति लोकसिद्धा एव यतिकचिज्ञातीयकावरकादि-वर्जमुपादेयाः यत्र त्वपुरोडाशे ऽपि श्रपणेनार्थश्ररधानामन्थ-लाजपृथुकयवाग्वादिषु तत्र भवसेव त्रीहिनियमो ऽवघाताद्यश्च संस्कारा इति सूक्ष्मिदं न्यायरत्नं भाष्यवार्त्तिकपीरचयोप-चितचेतोलोचनसंस्कारैर्विवेक्तुं शक्यते न स्थूलदृष्टिभिरिति। श्लोकावप्यत्र वार्त्तिककारीया गायन्ति ।

ते

**[**-

त

[:

न

त

[-

Į-

Ì-

त

यं

i-

- C

च

**J**-

"तण्डुलेभ्यो ऽर्थलोपेन श्रपणं चेन्निवर्त्तते। श्रपणस्य निटत्तस्य स्वयंकर्तृकता कथम्॥ तद्धीनसुपादानं प्रकृतेः स्यात्कथंतराम्। तद्दशो ब्रीहिनियमस्तद्भावे कथंतमामि"ति॥ 982

## अङ्गीनर्णयः।

तदेवं प्राकृतानामर्थलोपादिना वाधाद्वैकृतकार्यापत्तिश्रुन्या-नामामनहोमादीनामभ्युचयाभिधानाच प्रयोगेयत्ता दशमे चि-निततित ॥

दीः

कि

तनः सरि

कर पोट

त्रुं मस च त्वा मध

> का कर

> नन्

मन

इति श्रीन्यायरत्नमालायामङ्गनिर्णये चतुर्थः परिच्छेदः ॥४॥

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

एकादशे तु प्रयोगपरिमाणं तन्त्रावापद्वारेण चिन्सते।
तन्त्रं नाम साधारणमङ्गाद्यनुष्ठानं यथा ऽऽप्रेयादिषु प्रयाजान्
दीनाम्। तत्र प्रथमं तावदाग्रेयादीनां फलतन्त्रत्वं प्रतिपाद्यते।
कि दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेतेसेतत्फलमोग्रेयादीनां
तन्त्रमुत पृथगिति, किमन्योन्यनिरपेक्षाणां फलसाधनत्वमुत
सहितानामिस्र्यः। यत्त्वत्र भाष्यकारेण पुरुषपरत्वादिनिराकरणं कृतं कामशब्दस्य तदिहास्त्रित्रनापि स्तित्रतिचारोपोद्घातत्वेन भावार्थाधिकरणोपोद्घातभूतप्रतिपदाधिकरणवत्कृतमिति वेदितव्यम्। निमित्तपरत्वं तु प्रयोगे पुरुपश्चतेरिस्रत्र
प्रसङ्गातसूत्रकारणेव निराकृतमिह भाष्यकारेण स्मारितम्। इदं
च पुरुषपरत्वादिनिराकरणं स्वर्गकामाधिकरणस्याप्युपोद्घातत्वात्तत्रैवास्माभिरनागतप्रस्रवेक्षणेन प्रदिश्चतम्। निमित्तपरत्वमप्यनाकाङ्कितत्वादयुक्तम्। आकाङ्कितत्वात्तु फलमेवानेन
पतिपाद्यत्विति युक्तम्।

पुरुषस्य नियोज्यस्य ये विदुः प्रतिपादनम् । कामशब्देन भाष्येण तएतेन निराकृताः ॥१॥

कार्यस्य फलानपेक्षत्वात्तदपेक्षितो नियोज्य एव स्वर्ग-कामादिश्चब्दैः प्रतिपाद्यतइति ये मन्यन्ते तेषां पुरुषपरत्वनिरा-करणपरभाष्यविरोधः न ह्यनेन कर्त्तृवचनत्वमेव निराक्रियते। नतु पुरुषस्यायं वक्तेसादिना पुरुषपरत्वमात्रनिराकरणातः।

निमित्तपरता चैवं श्रुत्यबाधात्प्रसज्यते ।

लिङ्गबाधस्तथा हि स्यादन्यथा श्रुतिबाधनम् ॥२॥

यदि च नियोज्यपरः स्वर्गकामशब्दः स्यात्ततः स्वर्गकामनाविशिष्टस्य गृहादिदाहविशिष्टस्येव पुरुषस्य नियोज्यत्वाचिद्रदेव कामना निमित्तं स्यान्न फलत्वं स्वर्गस्य सिध्येत्।

२५

१हंध

स्यादेतत् । दाहादयो हि निष्पन्ना युक्तं यन्निमित्तीभवन्तीति स्वर्गस्त्वनिष्पन्नो न निमित्तं भवितुमहतीति फलतयैव नियोज्य-विदेशपणीमित । तन्न । अनिष्पन्नस्य निष्पन्ननियोज्यविदेशपण-त्वायोगात्र हासति विशेषणे तद्विशिष्टस्य नियोज्यस्य सिद्धि-रवकल्पते । असिद्धेन च कथं नियागः साध्यते तेन तित्सिद्धि-मङ्गीकुर्वता ऽवश्यमेव फलीवपया कामना तद्विशेषणमभ्युपग-न्तव्यं सा च सिद्धत्वात्वाक्रोसेव परस्रीकामः प्रायश्चित्तं कुर्या-दितिवन्निमित्तत्वेनैव नियोज्यमवच्छेत्तुम् । एवं च सति सर्वछो-कावगतिक्रयाकार्याभिधानं छिङ्श्रुतेरवाधितं भवति । काम-स्वभाववाधो न युक्त इति चेत् न । श्रुतिभावल्यात् । तंत्रैत-त्स्यात । यद्यपि निमित्तत्वेनापि कामान्वयः संभवति तथा ऽपि फलत्वेनैव विशेषणत्वमङ्गीकर्त्तुं युक्तं कामनास्वभावभङ्गा-पसङ्गात् । कामाना हि स्वभावत एव काम्यमानप्रधाना । निमित्तत्वे च सति तत्प्राधान्यं हीयेतेति फलत्वमेव युक्तमिति। तन्न । श्रुतेरिङ्गाद्वलीयस्त्वात् । कामनास्वभावो हि लिङ्गम् । तस्य च निमित्तपरत्वे वाधः फलपरत्वे तु लिङ्श्वतेर्वाधः सा हि लोके क्रियारूपकार्थ्याभिधायित्वेनावगता सती तत उत्तार्य फलपरत्वे संसर्थान्तरं नेतन्या स्यात् । तत्र लिङ्गानुग्रहेण श्रुति बाधित्वा फलपरत्वमभ्युपेयतामुत श्रुखनुसाराछिङ्गवाधेन नि-मित्तपरत्वमिति संदेहे श्रुखनुग्रहो न्याय्यः । फलपरत्वे हि तस्य कालान्तरभावित्वात्तत्साधनत्वं क्षणभङ्करस्य कर्म्मणस्साक्षात्र संभवति । न च फलापूर्वद्वारेणोत्पत्त्यपूर्वद्वारेणेव परमापूर्वसाध-नस्यापि कर्मणः फलसाधनत्वं संभवति अतत्समवेतस्यातत्का-लीनस्य चापूर्वस्य तच्छीक्तत्वतद्यापारत्वायोगात् । शक्तिच्यापार-योरेव फलसाधनत्वीनवीहकत्वात् । अन्यद्वारेण किलान्यस्य साधनत्वं काष्टादेरिव ज्वलनादिद्वारेणानुभवस्य वा संस्कारद्वा-

साध साक्ष गन्तुं श्रुतेत् काय

मेव

रस्मृ

स्या ल्पन कार्य नुवा नवर

वन्नि

साम

नेदं युक्त यमेव कत्वं

मयो मपि स्या

D 1/16

मयो

(स्मृतिपाकसाधनत्वं न संभवतीयसाधकं कर्म्म स्यात्। साधन-साधनं तु स्याद न च किल साधनं फलं लिप्समानेन साधने साक्षात्मवर्त्तितुमशक्नुवता ब्रीहिकामेनेव कर्षणं कार्यतया ऽव-गन्तं शक्यमिसनया स्वतत्रया लोकविरुद्धया प्रीक्रयया लिङ्-श्रुतेर्लोकमसिद्धित्रयाकार्याभिधानपरिसागेनारलेकिकापूर्वाच्य-कार्याभिधायित्वं कल्पनीयमिति श्रुतिवाधमसङ्गान्निमित्तपरत्व-मेव ज्यायः । नन्वेवं सति प्रयोजकत्वं विधेः कल्प्यमिति गारैवं स्यात । नेष दोषः श्रुखनुग्रहार्थं निमित्तपरत्वाभ्युपगमेन तत्क-ल्पनस्य न्याय्यत्वात । न चैतदतीव कल्पनीयं सामान्येनैव कार्यस्य स्वसाधनप्रयोजकत्वं लोकत एव सिद्धं धूमस्येवाग्न्य-नुवन्धित्वं रूपस्येव चाक्षुपत्वम् । अतश्च कार्यविशेषवत पूर्वा-नवगते ऽवगम्यमाने ऽपि तस्य प्रयोजकत्वमग्न्यनुवन्धित्वादि-वित्रज्ञीतचरमेवानुंसधीयते न त्वपूर्व कि चित्कल्पयितव्यम्। सामान्येनावगतमप्यस्मिन्विशेष ८नवगतमेव कल्प्यमिति चेत्। नेदं तावदनुमानस्यावगतगोचरत्वसमयं विस्मरता न भाषितुं युक्तम् । अपि चैतावन्मात्रं कामाधिकारे ऽपि फलस्य कल्पनी-यमेव । नो खळु फळविशेषस्य स्वर्गादेज्योतिष्टामादिपयोज-कत्वं लोकसिद्धम् । न च फलस्यातदात्मनः कार्याद्विशेषतः मयोजकत्वं लोकसिद्धं येन न तत्कल्पनीयम्। किं च। फल-मीप न फलतया प्रयोजकं किं तु कार्यतया सा चाफल रूप-स्यापि कार्यस्याविशिष्टेति न कि चिद्रौरवम् । किं च।

फलस्य विध्यधीनस्य तावन्मात्रनिरीक्षणात । नैव कामाधिकरे ऽपि प्रयुक्तिः साधने ऽङ्गवत् ॥ ३ ॥ यदि हि नैमित्तिकाधिकारवत्कामाधिकारे ऽपि विधेः भयोजकत्वं न स्यात् ततः शक्येतापि वक्तं प्रयोजकत्वं मा

र्म

ऽव

क्र

सा

व्य ह्या

धि

क

य

ST

सा

ना

त्र

क

स

क

वर

वि

कल्पीति कामाधिकारत्वं परिकल्प्यतइति न त्वेतदस्ति कामा-धिकारे ऽपि विधिरेव साधनानुष्ठानमङ्गानुष्ठानवत् मयुङ्के न फलं तस्य कालान्तरभाविनुस्तत्कालावस्थायिविध्यर्थमात्रसाध्यस्य तित्सिद्धिमात्रप्रतीक्षत्वाद । न हि तत्साक्षात्कर्म्भणा सिध्यति यतस्तद्नुष्टापयेत् । विधिस्तु तेनैव साध्यमानो युक्तं यत्तदनु-ष्ट्रापयतीति । सद्वारमेव विधिवत्फलमपि प्रयोजकमिति चेत् न द्वारासंभवात । अथापि स्यात यथा हि विधिरूत्पत्त्यपूर्वद्वारेण मधानानामङ्गानां च प्रयोजको भवति । न हि तेषामुत्पत्त्यपूर्व साक्षात्साध्यमि प्रयोजकमकार्यत्वाद । न ह्युत्पत्त्यपूर्व कार्य कि त तेन परमापूर्वम् अकार्यं च न प्रयोजकिमिति परमापूर्व-मेव सद्वाराणां कर्मणां पयोजकं तद्वत्कामाधिकारे फलमप्य-पूर्वद्वारेण साधनं प्रयुद्धे इति । तच नैवम् । द्वारासंभवात । यदि ह्यत्पत्त्यपूर्ववत् परमापूर्वमपि स्वातन्त्रयेण प्रयोजकं भवितु-मशक्तं ततस्तद्वदेव पयोजकस्य फलस्य द्वारीभवेत् । तत्तु स्वयमेव प्राधान्येन कार्यमव्यवहितं च फलापेक्षया प्रथमप्रतीतं च किमिति व्यवहितचरमप्रतीतफलप्रयुक्तिं प्रतीक्षते औपादा-निकं हि फलस्य साध्यत्वं तेन प्रतिपन्नीनयागविशिष्टनियोज्य-संवन्धाधीनत्वात युक्तमेव चरमप्रतिपन्नत्वम् । ननु काम्येषु फलकरणीभूतस्य विषयत्वात्फलसाध्यत्वपुरस्सरमेव नियोग-साध्यत्वम् । नूनं भवान्यथाशक्ति निर्णये अपि न सम्यगाली-चितपूर्वी । तत्र हि नियोगसाध्यत्वनिरपेक्षस्य फलस्य कर्म-साध्यत्वे निरूप्यमाणे अपूर्वाभिधानप्राधान्यप्रहाणादिदृषणगणः मदर्शित एव । तेन नियोगः स्वयमेव मयुक्तिसामर्थ्यादव्यव-धानाच न फलस्य कर्म्म प्रयुक्षानस्य द्वारीभवितुमहिति । अत-त्मयुक्तत्वाच । उत्पत्त्यपूर्वाणि हि स्वयमकार्यक्षपाणि परमा-पूर्वसिद्धशुपायत्वेन प्रयुक्तकार्यत्वानि युक्तं यत्परमापूर्वस्य क-

म्भ्रयोजकस्य द्वारं भवन्तीति परमापूर्व तावत्कार्य तच नर्ते ऽवान्तरापूर्वेभ्यः सिद्ध्यतीति तान्यापे कर्त्तव्यानि । तानि च कम्मीधीनसिद्धीनीति कम्मीपि कर्त्तव्यामियनेन हि कमेणापूर्व साधनानुष्ठापकं भवति । न चैवं फलकर्त्तव्यत्वाधीनमपूर्वकर्त्त-व्यत्वं तस्य स्वयमेव कार्यत्वाद । यच यस्य न प्रयोजकं तत्त-द्वारेणान्यस्य प्रयोजकं भवतीति कुत एतद । तिसद्धं कामा-धिकारे ऽपि विधेरेव प्रयोजकत्वं न नैमित्तिककामाधिकारयोः कश्चित्पयुक्तिकल्पनाविशेष इति । प्रत्युत ।

कामाधिकारे ऽभ्यधिकं त्रयं स्यादपूर्वरूपं फलसाधनत्वम् । यागस्य तत्साधनता च कल्प्या प्रयोजकत्वं तु समानमेव ४

प्रयुक्तिकल्पना तावत्पश्चद्वये ऽपि फलापूर्वयोरुभयत्र वा ऽपूर्वस्याविशिष्टेव कामाधिकारे त्वप्रसिद्धमपूर्वरूपं तस्य फल-साधनत्वं यागस्य तत्साधनत्वं च कल्प्यमिति विशेषः। अथापि नाम कामाधिकारे न प्रयुक्तिकल्पना तथा ऽप्यपूर्वस्वरूपं धीम्म तस्य च फलसाधनत्वं यागस्य तत्साधनता कल्प्या। नैमित्ति-कत्वे तु।

कियारूपस्य कार्य्यस्य सिद्धरूपस्य धर्मिणः । प्रयोजकत्वमात्रं स्यात्तन्नैमित्तिकता वरम् ॥ ५ ॥

लोकसिद्धार्थत्यागाच श्रुतिवाधः स्थित एव । तस्माच्छु-सवाधात्कलपनालाघवाच नैमित्तिकत्वमेव युक्तं न कामाधि-कारत्विमिति । कथं पुनर्यच्छब्दादिविरहिणो निमित्तत्वम् । न वयं श्रौतं निमित्तत्वं ब्रूमः । किं तु जञ्जभ्यमानवत्कामनावि-शिष्टस्य नियोज्यत्वाद्यीत्रिमित्तत्वं कामनायाः कल्प्यते । 738

## ब्रङ्गनिर्णयः।

किं च यच्छब्दवाच्यत्वं न निमित्तस्य विद्यते । उद्देश्यत्वं ततः सिद्धयेदिह तित्सिद्धमन्यतः ॥६॥

यच्छब्दो हुद्देश्यत्वमात्रं प्रतिपादयति न निमित्तत्वम्। अनुपादेयविशेषणविशिष्टस्योदिष्टस्य नियोज्यत्वेन गृहदाहादि-मतो ऽन्वयाद्विशेषणभूतस्य दाहस्याधिकं निमित्तत्वमुच्यते तच फलकामस्यापि नियोज्यस्योदिष्टत्वात्तत्कामनाया अप्यविशिष्ट-मिति युक्तं निमित्तत्वम् । वहुशश्च यच्छब्दादि श्रूयते यः प्रजाकामः पशुकामः स्याद्यदि कामयेत वर्षुकः पर्जान्यः स्या-दिसादिष्विति न निमित्तपरत्वे किश्वद्विशेषः । ननु निसानि दर्शपूर्णमासादिकम्मीणि न तानि नैमित्तिकानि भवितं प्रभ-वन्ति यदि तावन्नियमेन क्रियेरंस्ततो नैमित्तिकविध्यानर्थक्यम्। अथ तद्वशेन निमित्ते ससनुष्टानं ततो यावज्जीवविधेरानर्थक्यम्। तस्मात्कामाधिकार एव युक्त इति । नेत्युच्यते । यदि ह्युभय-पक्षसाधारणं वाक्यं स्यात्ततो ऽस्मिन् पक्षे ऽर्थवत्त्वं समाश्रीयेत अत्र तु श्रुसवाधनादियुक्तिकदम्बकेन निमित्तपरत्वमेवावसी-यते। यदि तथा ससानर्थक्यमन्यतरस्य भवति भवतु न ह्यान-र्थक्यं नाम श्रुतिप्रमाणवर्गे ऽन्तर्भवति यस्यार्थवत्त्वमवगम्यते तस्य तदेव यस्य त्वानर्थक्यमेव गम्यते तस्यापि तदेव ज्यायः। आदृत्तिर्वा प्रयोगस्य दाक्षायणयज्ञवदर्थवत्त्वायास्तु न त्वर्थान्त-रकल्पना शक्यते कर्जुम्। अथ वा नैमित्तिकस्यैवानुष्टानस्य यावज्जीवकालाभ्यासो यावज्जीववाक्येन लक्षणया विधीयते सा हि ठौकिकी छिङ्शब्दस्य त्वर्थान्तरकल्पना इहैव । अतो न कामाधिकारत्वं युक्तम् । आश्रीयतां वा सूत्रभाष्याकृढं वा-र्त्तिककारीयं दर्शनं यागाद्यविच्छन्ना भावना विध्युपेता पुरुषा-भिलिषतभाव्यापेक्षिणी वाक्येन स्वर्गादिकं भाव्यतया स्वीक-

रों क

षट्ट श

रत

स्व तत् तत्

वा

नेर्ा

सा

त्रि

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

रोति न निमित्ततया तस्यानपेक्षितत्वादिति । तत्र हि यागादेः करणत्वं कल्पितापूर्वद्वारेण सम्भवति काष्ठकर्पणादीनामिव ज्वलनविलेखनादिद्वारेण वीहिपाकादिसाधनत्वम् आग्नेयादि-षट्कस्येवात्पत्त्यपूर्वद्वोरण परमापूर्वसाधनत्वम् अवगोरणादेवी श्रतयातनादिसाधनत्विमिति सर्वं सुस्थितं भवति ॥

सौर्यादिषु निमित्तत्वं कामनायाः प्रसज्यते ।

न हि तत्र वचः किं चिदानर्थक्यमुपारनुते ॥ ७ ॥

भवतु वा दर्शपूर्णमासादिषु यावज्जीवश्रुतिसद्भावात्फलप-रत्वं येषु तु सौर्यादिषु निसत्वश्रुतिर्नास्ति तत्र किमानर्थक्यप-रिहारार्थं फलपरत्वमङ्गीक्रियते । अथायमभिन्नायः ।

दर्शादावेव वाच्यत्वमपूर्वस्यावधारितम् ।

मा भाजि कामनालिङ्गमित्यन्यत्रापि संश्रितम् ॥ ८॥

यावज्ञीवश्रुसानर्थक्यपरिहारार्थमेव तावहर्रापूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेतेसादिषु फलपरत्वे कामशब्दस्यावधारिते सस-तत्साधने कामिनः कार्यावगमानुपपत्तेः कर्म्मणश्र क्षणभङ्गरस्य तत्साधनभावासम्भवात्तद्वितिरक्तमेव स्थास्नु कार्यं लिङ्शब्दः मितपाद्यतीसवगते सौर्यादिष्विप लिङ्श्रुतेः कर्म्भणि तद्विरिक्ते वा पञ्चपाताभावात्कामस्वभावाभङ्गार्थं फलपरत्वमेव युक्तिमिति । नेति वदामः ।

अभिधानश्रुतिर्यद्यप्येवं लिङ्गं न बाधते। समानपदरूपा तु श्रुतिरस्यापि बाधिनी॥९॥

यद्यपि लिङ्शब्दस्य लोके क्रियायां प्रयोगाद्दर्शपूर्णमा-सादिवाक्येषु चापूर्वे प्रयोगादुभयानुगतकार्यसामान्यवाचिनः क्रियातिरिक्ते ऽपि कार्यविशेषे नास्यभिधानव्याघातः तथा

शंस

दाप

वैक्

त्वरू

तर्पा

शक्त णमे

त्माह नैकः

किय

नापू

स य

त्वार्वि

भिध

तथा

कार्य

लक्ष

सति

स्यारि

वन्धा

णिक

पीयों नीति

गचि

नेमपू

पत्र

श्रीय सामान्यस्य विशेषापेक्षायां समानपदोपादानलक्षणया श्रीया प्रकृत्युपात्तो भावार्थ एव विशेषत्वेन सम्बध्यमानो न पदान्तरोपात्त्तिनयोज्यविशेषणीभूतकामनास्वभावाख्यलिङ्वशेन निवारियतुं शक्यते उच्चरन्नेव हि पस्यः स्वार्थ कार्यसामान्यं प्रकृत्यर्थानुरक्तमेवाभिधत्ते । यथोक्तम् "प्रातिपदिकादुच्चरन्ती द्वितीयाविभक्तिः प्रातिपदिकार्थो विशेषक इसाहे"ति । तेना-भिधानाविशेषे ऽपि पदश्चितिवरोधादेव लिङ्गवाधः । तदिदमु-पहसन्ति प्राभाकराः । ते किल मन्यन्ते ।

अपूर्वस्याभिधेयत्वे क्रिया लाक्षणिकी भवेत्। अनेकार्थत्वदोषाचु न द्वयोरभिधेयता ॥१०॥

यदा हि फलकामिनियोज्यसमिनियाहाराक्रियातिरिक्तमपूर्व लिङाद्यभिधेयमास्थितं तदा न क्रियाया अपि तदिभिधेयत्वं सुकल्पमनेकार्थत्वस्यान्याय्यत्वाद क्रियाप्रतीतेश्च लक्षणया
प्रत्युपपत्तेः । अपूर्वकार्यता हि क्रियाकार्यत्वाविनाभूता शब्देनावगता तदुपस्थापयतीति नाभिधेयत्वसम्भवः । न च सौर्यादिषु लक्षणाकारणमस्तीसपूर्वमेव तत्तद्गतैर्लिङादिभिर्भिधीयते । अतो न युक्तः कामनास्वभावभङ्गेन निमित्तपरत्वाभ्युपगमः । इदं तु तेषामिभमानमात्रमिति प्रामाणिका न श्रदधित तथा हि ।

अनेकार्थत्वमन्याय्यं शक्तयनेकत्वदोषतः । एकयैवोभयोः सिद्धौ प्रतीतेरिभधेयता ॥११॥

न तावछोिकिका गामानयेसादिषु लिङो लक्षणया हिंच मन्यन्ते किं तु मुख्यतयैव । तत्र यदि क्रियाकार्ये मुख्यया हत्त्या ऽभिधीयमाने शक्तयन्तरकल्पना ऽऽपतेत् ततो लाक्ष-णिकत्वमभ्युपगम्येत न त्वेतदस्ति एकयैव कार्यमात्राभिधान-

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

शक्तयोभयत्र मुख्यत्वोपपत्तेः । अनेकार्थत्वं हानेकशक्तिकल्पना-द्वाषादन्याय्यं न स्वक्ष्पेण मा दूषि नानाविधनिसकाम्यपाकृत-वैकृतिनिषेधापूर्वीणां तद्भिधेयत्वम् । अतो यथा तेषां कार्य-त्वरूपैकोपलक्षणयागात्तद्भिधेयत्वं भवाते एवं क्रियाया अपि तपस्विन्यास्तद्योगात्तद्भिधेयत्वं भविष्यति । आह । नैकया शक्तया कियास्वरूपे हि पक्ठत्युपाचे तस्य कर्चव्यतारूपं विशेष-णमेव लिङा प्रतिपादियितव्यम् । अपूर्वे तु नान्येन केन चि-त्याप्तिमिति लिङ्गेव कर्त्तव्यताविधिष्टं तत्स्वरूपमीभधातव्यमिति नैकपकारसम्भवः। यदि विशिष्टाभिधायी ततो ऽपूर्वमेव न कियामभिद्ध्यात् । अथ विशेषणाभिधायी ततः क्रियामेव नापूर्वमभिद्ध्यादिति । नैतदेवम् । विशिष्टाभिधाय्येवायं शब्दः स यदा क्रियापरो भवति तदा तत्स्वरूपस्य प्रकृतित एव प्राप्त-लाद्विशेषणपरो भवति । तद्यथा दण्डी मैषानन्वाहेति विशिष्टा-भिषाय्यपि दण्डिशब्दो विशेषणपरो भवत्रीप न छक्षणया। तथा कार्यवचनः शब्दो Sिप यदा क्रियायां प्रयुज्यते तदा कार्यत्वरूपीवशेषणपरत्वं श्रुतिरुत्तः सन्प्रतिपद्यते नैतावता हक्षणा भवतीत्युभयत्रापि मुख्यमेव । यस्तु वद्ति । नन्वेवं सित कामाधिकारे ऽपि समानपदोपात्तभावार्थ एवाभिधेयः स्यादिसपूर्वाभिधानमुत्सीदेव । तेन यदैव कामिनियोज्यसं-वन्धादपूर्वाभिधायकत्वमवगतं तदा तित्रवीहार्थं क्रियाया लाक्ष-णिकत्वमध्यवसितमिति स एवमनुशासितव्यः हन्त किं नाश्रौ-गीर्यो हि पाषाणान्भक्षयति ईषत्करास्तस्य मुद्गशष्कुल्यो भव-नीति यो हि नियोज्यसम्बन्धाल्लिङ्शब्दं क्रियारूपकार्यविशेष-वाचिनमवगतमपि तत उद्ध्यापूर्व नयति स कथं सामान्यवाचि-<sup>नेमपू</sup>र्व नेतुं न क्षमेत । तस्मात्कर्त्तव्यतासामान्यवाची सन्नपि <sup>पत्र</sup> फलकामस्य नियोज्यत्वं तत्र तद्वलेनापूर्वमभिधत्ते। अ-

भव

र्या

वेदे

तां

तो

सा

न्ये

q E

न्यं

पद

त्वं

चेद

या

धन

धाः

मि

धन

मुपे

वर

वत

णत

या

मा

धा

युत्त

वा

न्यत्र तु समानपदोपादानाक्रियाम् । तेन सामान्यवाचित्वा-छिङ्शब्दस्य यथा ऽपूर्वाणां तद्योगात्तद्भिधेयत्वम् एवं क्रिया-या अपि किं नोपगम्यते। तत्कर्त्तव्यताभेदादिति चेत्। न तद्भावात् । तत्रैतत्स्यात् कृत्युदेश्यता कर्त्तव्यता लिङभिधेयो-पलक्षणं सर्वाणि चापूर्वाणि तदुपेतानीति युक्तं यत्तैरभिधी-यन्तइति क्रियायास्तु फलोदेशपरत्तकृतिव्याप्यतात्मिका कर्त्त-व्यतेति कर्त्तव्यताभेदान्नाभिययत्वसम्भवइति । नैतदेवं कर्त्त-व्यताभेदाभावात । यद्यपि लौकिकानां गवानयनादीनां न स्वातन्त्रयेण कर्त्तव्यता ऽवगता तथा ऽपि वेदे सौर्यादियागानां तादृश्येव कर्त्तव्यता भविष्यति । स्वतन्त्रकार्याभिधायी हि लि-ङ्शब्दो यजिना समिनव्याहतस्तमेव तादृशं प्रतिपाद्यति । न छौिककिकयायास्ताद्दशी कर्त्तव्यता ऽवगतपूर्वेति चेत् । न । नियोगस्य वा कियवगता येनाभ्युपगम्यते । लोकानवगता ऽपि वेदादेव तस्य ताहशी कर्त्तव्यता ऽवगम्यतइति चेत्। क्रियायामपि तुल्यम् । ननु प्रसक्षविरुद्धा दुःखरूपायाः क्रिया-याः कथमागमेनापि शक्यते कर्त्तव्यता मतिपाद्यितुम् । नि-योगात्मा वा भगवद्गक्तियानन्दैकरसो यतस्तस्य कर्त्तव्यता न प्रमाणान्तरविरुद्धा स्यात् । सो ऽपि वहुद्रव्यव्ययप्रयाससाध्यो दुःखाकर एव न चेतनव्यापारस्योदेश्यतामनुभवितुमईति । यथा तु तस्य निसनिरपेक्षाम्नायात्कर्त्तव्यता तथा क्रियाया अपि भविष्यति। अपि च नियोगस्य सुखदुःखमाप्तिपरिहार्च्यति-रिक्तस्य कियावन्न स्वातन्त्र्येण कार्यत्वमुपपद्यते । कृतिर्हि चेत-नमयत्ररूपा इच्छापूर्वकत्वात्तद्गोचरमेव गोचरियतुमईति । इच्छा हि सुखदुःखपरिहारगोचरैवेति सा ऽपि तद्गोचरैव। अता नापूर्वस्य प्राधान्यमुपपद्यतइति यथा शक्तिनिर्णये विणतम्। कि च । नान्यार्थमरुत्तकृतिन्याप्यतात्मिका कियायाः कर्त्तन्यतेति

भवता शक्यते वक्तम् इष्टच्याघातमसङ्गात् लोके हि क्रियाका-र्याभिधायित्वे लिङादीनामवगते क्रियारूपविशेषणपरिहारो न वेदे ऽपूर्वपर्यन्ततामात्रं कामपद्समियव्याहाराद्वगम्यतइति भव-तां दर्शनम् । तत्र यदि अन्यार्थपरः सकृतिव्याप्यता रूपकर्त्तव्य-तोपेता किया तदर्थत्वेनावगता हन्त तीई वेदे ऽपि तद्रपापिर-सागेनापूर्वपर्यन्ततामात्रं कल्पनीयमिस्रपूर्वपाधान्यमिष्टं व्याह-न्येतेति । स्वर्गकामपदसमीभव्याहारो हि क्रियाक्रपस्यैव विशे-पस्य परिपन्थी न त्वन्योपसर्जनत्वस्य तेन लोकवेदयोरूभयोर-न्योपसर्ज्जनकार्याभिधानात्रास्यनेकार्थत्वम् । प्रत्युत स्वर्गकाम-पदसमभिव्याहाराचैवमेवागम्यते । यो हि स्वतन्त्रकार्याभिधायि-त्वं लिङादीनामिच्छति स वक्तव्यः कियत्र ते प्रमाणिमिति । स चेद् ब्रूयात्फलकामिनियोज्यसमियव्याहारादनन्योपसर्ज्जनं कि-यातिरिक्तं कार्यं सिध्यतीति मतित्रयादेनम् । न विपरीतसा-धनत्वादिति । कामपदसम्भिन्याहारो ह्यन्योपसर्ज्जनकार्याभि-धानएव प्रमाणं न स्वातन्त्र्ये । स हि स्वर्ग काययमानस्तत्का-मित्वेन रूपेण तदुपसर्जनं कार्यं वोद्धमलमिसनेन हेतुना तत्सा-धनत्वायोग्यिक्रयापरिसागेन तदनुकूलापूर्वाभिधानं लिङादीना-मुपेयते तत्कथं स्वप्रमाणविरुद्धप्राधान्याभ्युपगमः । ननु वस्तु-हत्त्या फलानुगुणमपि न तथा शब्देनाभिधातव्यम् । किमेता-वता स्वप्रधानभूतमभिधातच्यं न हि प्राधान्ये कश्चिद्पि प्रमा-णलवः समस्ति । अपि च नियोज्यपदसम्बन्धादेवं कल्पियतव्यं पाहरां कार्यक्षं फलकामी समेदं कार्यमिति वोद्धमलं ताहरा-मिभातव्यं स च स्वकामानुगुणमेव बोद्धमईतीति तथैवाभि-धातव्यम् अङ्गापूर्ववत् । यो हि प्रयाजादिविषयापूर्वे विनि-युक्तविषयतया स्वतन्त्रीभवितुमसमर्थीमति स्वशब्देनाधिकार-वाक्यनिर्ज्ञातप्रधानकार्याभिधानशक्तिना ऽपि लक्षणया उन्यो-

या

न्य

वा

हा

गा

तर

इस

मत

मा

त्रि

सा

यु

नि

अ

सा

हि

पसर्जनीभूतमीभधीयते इति वदित स कथं कामाधिकारवाक्या-दन्यत्राविदितप्रधानकार्याभिधानसामध्येन प्रत्युत लोकावगत-गुणभूतकार्याभिधानसामध्येन कामपदसमभिन्याहाराचापूर्वा-भिधानप्रमाणादवश्यंभाविताहक्केन लिङशब्देन करणीभूतवि-पयतया च तद्वदेव विनियुक्तविषयतया प्रत्युद्धपाधान्यमपूर्वे प्रधानतयेव लोकस्वप्रमाणस्वाविषयविरुद्धमाभधीयतइति वद-न्हास्यो न स्याद । तदुभयत्रापि गुणभूतकार्याभिधानशक्त्येक-येव गुरुयत्वोपपत्तेन क्रियाया लाक्षणिकत्वम् ।

लोकतः स्वप्रमाणाच फलार्थविषयत्वतः ।
अन्यार्थत्वमपूर्वस्य प्राधान्यं न कुतश्चन ॥१२॥
इति संग्रहश्लोकः। एतेन नैमित्तिकाधिकारे ऽपि कामाधिकारव्युत्पत्त्यनुसारादन्यार्थस्यैवापूर्वस्याभिधानावः तदुपपत्त्यर्थं
नियोज्यवत्फलमवद्यं कल्पनीयमिति दर्शितम् । किं च ।
प्राधान्ये ऽपि नियोगस्य गुणभावे ऽपि कम्मणः ।
विशेषद्वयहानेन सामान्यस्यैव वाच्यता ॥१३॥

यद्यपि नियोगस्य कृत्युद्देश्यतया प्रधानस्यान्याद्दशी कर्तन्यता क्रियायाश्चान्योद्देशपट्चकृतिन्याप्यतया गुणभावादन्याद्दशी कर्त्तन्यता तथा ऽप्युभयत्र युज्यमानस्य लिङ्शन्दस्य गोशन्दस्येव खण्डादिषु प्राधान्यगुणभावप्रहाणेन खण्डत्वादिन्विशेषप्रहाणेनेव सर्वानुगतं कार्यत्वसामान्यं गोत्विमव वाच्यं स्यात् । अनेकत्र प्रयुक्तस्य शन्दस्य सर्वत्र मुख्यत्वोपपत्तावन्याय्या लक्षणा तदेतत्किपिक्षलाधिकरणे भगवता भाष्यकारेण महता प्रवन्थेन साधितमपि स्वसमयसंतमसितरस्कृतद्दृष्टिभिर्नालोचितम् । एतेन गामानयेसादिषु कार्यान्विते प्रयोगात्तथा नद्यास्तीरे फलानि सन्तीसादिषु सिद्धार्थान्विते प्रयोगात्तथा

यानुगताकाङ्क्षितसंनिहितयोग्यार्थमात्रान्वितस्वार्थाभिधायित्वाद् गवादिशब्दानां कार्यान्विताभिधायित्वं निरस्तम् ।

यदि त्वेतन्न मृष्येत प्रमाणान्तरगोचरः । शब्दानामभिधेयं स्यात्ततो वेदाप्रमाणता ॥१४॥

f

4

. u

Π

T

यदि हानेकत्र पयुज्यमानस्यापि शब्दस्य सर्वानुगतसामा-न्यसद्भावे ऽपि तद्वाचित्वमनभ्युपेस व्युत्पत्त्यवसरावगतविशेष-वाचित्वेनान्यत्र लाक्षणिकी द्यत्तिरभ्युपगम्येत ततो दृद्धव्यव-हारे प्रमाणेन तदाभासेन वा वक्तृबुद्धचारुढएवार्थे शब्दपयो-गात्तथाविध एव सर्वशब्दानामभिधेयः स्यात् वेदे चापौरुपेये तदसम्भवादमतिपादकत्वं वेदस्य पौरुषेयत्वं वा वलादापद्यत-इसप्रामाण्यं स्यात् । तथा लिङ्शब्दस्यापि व्युत्पत्तिस्थानाभि-मते कामाधिकारे फलकामिनियोज्यफलानुगुणापूर्ववाचित्वं व्युत्पन्नमिति नैमित्तिकनिषेधाधिकारयोरपि व्युत्पत्त्यनुसारेण तथाविधापूर्वाभिधानात्तदनुसारेण फलं तत्कामी च नियोज्यः कल्पीयतव्य इति सर्वत्र फलाधिकारत्वं जातेष्टिवत्स्याद । तस्मात्मिद्धार्थे ऽपि वेदस्य प्रमाण्याविघातादानन्दं ब्रह्मेसादीनां पामाण्यनिराकरणं नास्तिकतामेव फलतीयलमनेन । तस्मान क्रियाया लाक्षणिकत्विमिति सौर्यादिषु लिङ्शब्दस्य कार्य-सामान्यवाचिनः समानपदोपादानश्रुसा भावार्थविषयत्वात्तनमा वाधीति निमित्तत्वमेव कामनाया भवन्मते स्यात् । तस्माद्विधि-युक्तायाः क्रियायाः फलापेक्षत्वात्तत्परत्वमेव कामशब्दस्य न निमित्तपरत्वमनपेक्षितत्वादिसयमेव निमित्तपरत्वनिराकरणहेतुः अभ्युचयमात्रं तु निसत्वं भङ्गुराया अपि क्रियायाः फल-साधनत्वमवान्तरच्यापारापूर्वद्वारेण प्रागेव समर्थितम् । बह्वेव हि तत्रोदाहरणं काष्ट्राप्रयावगोरणादीति नात्र विशेषे मनः

305

खेदियतव्यम् । न चालौकिकमिधेयं कल्प्यम् । अत्र संग्रह-श्लोकाः ॥

श्रुतिः समर्थिता भवेन्निमित्ततासमाश्रये । विरुध्यते हि कामनास्वरूपलिङ्गमेव तु ॥ १५ ॥ फले समाश्रिते श्रुतिः प्रसिद्धमर्थमुत्सृजेत् । अलौकिकं समाश्रयेदतश्च सा विरुध्यते ॥ १६॥ निमित्तताश्रये विधेः प्रयुक्तिकहपनं तु यत् । फले समाश्रिते ऽपि तत्समं फलस्य तस्य वा ॥१७॥ अपूर्वरूपमस्ति तत्फलस्य साधनं तथा। यजिश्च तत्र साधनं त्रयं त्विदं ततो ऽधिकम् ॥१८॥ अथ प्रयुक्तिकल्पनं निमित्तएव नो फले। तथा अपि तद्दरं यतस्त्रयं प्रकल्प्यमन्यथा ॥ १९॥ कथं तु यत्पदादिभिविंना निमित्ततेति चेत् । फलार्थिनो नियोगतो न तु श्रुतोनीमित्तता ॥ २०॥ कथं तु नित्यवच्छूतं निमित्तवद्भविष्यति । अनर्थकं प्रसज्यते वचस्तयोर्हि किं चन ॥ २१ ॥ भवत्वनर्थकं न हि प्रयोजनात्प्रमास्थितिः। प्रयोगभेदकल्पनं निमित्ततो ऽथ वा भवेत् ॥ ॥ २२॥ निमित्तता प्रसज्यते न यत्र नित्यवच्छुतिः। द्रयोः प्रसङ्गतः श्रुतिर्न लिङ्गबाधनक्षमा ॥ २३ ॥ अतः स्वभावलिङ्गतः फलत्वमेव चेन्न तत्।

पद्श्रतिर्हि कामनास्वरूपिलङ्गवाधिनी ॥ २४॥ अपूर्वमेव चेच्छ्रतिर्ववीति न कियामपि। इयोरिप प्रयोगतो उनुवृत्तमेव सा वदेत ॥ २५ ॥ यथैव गोत्वमेव गोकृतिस्तथैव लिङ्श्रुतिः। ह्योः क्रियानियोगयोर्ववीति कार्यमात्रकम् ॥ २६ ॥ अतः श्रुतेरनुग्रहात्तथा ऽल्पकर्ल्पनादिष । निमित्ततैव ते भवेदियं तु तन्निराकृतिः ॥ २७ ॥ अपेक्षते फलं किया विधिक्षमा हि नान्यथा। ततस्तदेव गृह्यते निमित्तता ऽनपेक्षिता ॥ २८ ॥ कथं फलस्य साधनं किया विशारकेति चेत्। अवान्तरिकयान्वयात्स्वरूपतस्तु नो भवेत् ॥ २९ ॥ यथैव वासनावशात्प्रमाणतः स्मृतिर्भवेत् । यथेन्धनैरवान्तरिक्रयावशाच्च विक्लिदिः॥ ३०॥ यथा ऽवगोरणादिना शतादियातनोद्भवः। यथैव कर्मणस्तव स्वरूपभङ्गरादिष ॥ ३१॥ अवान्तरिकयावशाद्भवेद्धिकियाविधिः। तथा ततः फलं भवेत्किमत्र खेद्यते मनः ॥ ३२॥

तदेवं फलपरत्वे सित किं तदाग्नेयादीनां तन्त्रमुत भेदेनेति विचार्यते । यत्रान्योन्यनिरपेक्षा एवाग्नेयादिभावना भाव्यमपे-क्षन्तइति तथैव सम्बध्यन्त इति पूर्वः पक्षः । सिद्धान्तस्तु फलमु-दिश्याग्नेयादीनामुपादीयमानानां तन्त्राभिधानावगतं साहिसं

कव

प्रधा

कार

न्ती

क्तेर

विशे

नैता

संभू

देश

पया

कार

परा

देश

निरु

वाप

द्वाद

मयो

निष

त्वम

तत्र

तइर

योग

विवक्षितम् एकेनापि च फलेन सर्वेषां नैराकङ्क्षयं भवतीति सर्वे-षामेव तन्त्रं फर्लामित । ततो ऽङ्गानां निरपेक्षेरेव वाक्यैः ऋत्-पकारसाधनत्वेन विनियोगात्रिरपेक्षाणामेत्र तत्साधनत्वं सौर्या-र्यमणादीनामिव ब्रह्मवर्चसादिसाधत्वमाशङ्कथोक्तं नैषां वाक्ये-न विनियोगः स्वरूपमात्रेण तु स्ववाक्यैरुपस्थितानां प्रकरण-विनियोगः। तचापर्यायव्यापारमिति सह सर्वेषां विनियोगः। कथं त ह्यङ्गीवधीनां विनियोजकत्वम् । तद्भावे प्रकरणविनि-योगस्यासम्भवात्र तु स्वरूपेणैव विनियोजकत्वम् । प्रयोजकै-कस्वभावत्वादिसयुक्तमेतव । यदा तु श्रेयःसाधनतैव विधिः लिङादिभिरभिधीयतइसाश्रीयते तदा ऽपि ऋत्वैदमर्थ्यमात्रेण मकरणसनाथैः प्रातिस्विकैविधिभिविनियुक्तानां प्रयाजादी-नामेकेनैव प्रधानविधिना ऽष्टदोषदुष्टविकल्पपरिजिहीर्षया स-र्वविशिष्टभावनाविधायिना सर्वेषां युगपत्प्रयोगावगमात्तद्वशे-नावान्तरकार्यभेदद्वारेण सर्वेषामुपकारकत्वस्य सहैव परिकल्प-नात्काष्ट्रादीनामिव पाकाङ्गानां समुचयसिद्धिः । न धुप-कारमुद्दिश्य पदार्थानां विधिः सम्भवति तेभ्यः पागुपकार-स्यामाप्तत्वादिति क्षुण्णमेतत् । यत्र तु प्रमाणान्तरेणैक-कार्यत्वावगमः यथा त्रीहियवयोः यत्र वा प्रयोगविधिनानात्व-मेकार्थत्वे ऽपि यथोद्भिचित्रयोः पश्वर्थयोस्तत्र विकल्प इति। नतु यदि मधानविधिरेवानुष्ठापकः नाङ्गविधयो ऽनुष्ठापकाः किमथीस्तर्हि तेष्वर्थवादाः वर्म्भ वा एतद्य इस्य कियतइसादयः ते हि विधेः पयोजकशक्तिमुत्तभूनतीति स्थितिः अपयोजकत्वे तु तेषां किमुत्तम्भनमेषां कार्यमिति । उच्यते । प्रधानविधेरेव सर्वाङ्गविशिष्टमधानविधायिनस्तङ्गस्तुतिद्वारेण सर्वएवार्थवादाः शेषभूता इसदोषः। नैतदेवम्। विध्येकवाक्यभावेन हार्थवा-दानां तत्त्वं न च प्रधानविधिना ऽक्रवाक्यस्थानामर्थवादानामे-

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

कवाक्यत्वसम्भव इति न तच्छेषत्वसम्भव इति। नेष दोषः। प्रधानविधिशक्तिहिं विशिष्टं विषयीकृ सार्थाद्विशेषणेष्वङ्गेषु सं-कामति तत्स्थविध्येकवाक्यभूता अर्थवादा युक्तं यत्तामुत्तम्न-न्तीति । यथा वायुर्वे क्षेपिष्ठा देवतेसनेन विशिष्टालम्भविधिश-क्तेरर्थाद्विशेषणभूते वायौ संकान्तायास्सहायकरणम् । इयांस्तु विशेषः यत्तत्र वायोर्वाक्येन विनियोगः प्रयाजादेस्तु पकरणेन। नैतावता ऽर्थवादसङ्गतेः कश्चिद्विशेषः । तत्सिद्धमङ्गानामपि संभूयकारित्वमिति । तत एककालानां वहूनां प्रधानानामेक-देशकालकर्त्तृकाणां तादशान्यङ्गानि तन्त्रं यथा डग्नेयादीनां प्रयाजादयः । यत्र त्वन्यतमस्यापि भेदः यथा त्रिकद्वयस्य कालभेदः वरुणप्रघासेषु मारुसा अन्येषां च देशभेदः तत्रेवा-पराग्निकानां कर्त्तृभेदः तत्राङ्गानामावापः आदृत्तिरिसर्थः। एक-देशकालकर्तृत्वे ऽपि वचनादावापः यथा ऽग्नये पवमानाय निरुप्य पावकशुचिभ्यां समानवहिषि निर्वपोदिति । एवं तन्त्रा-वापस्वक्षेप मयोगपरिमाणे चिन्तिते तत्परिमाणमेव मसङ्गरूपं द्वादशे चिन्सते । मयोगपरिमाणत्वाविशेषे ऽपि तन्त्रमसङ्गा-मयोजकानां भाष्यकारेण विशेषो ऽभिहितः।

"साधारणं भवेत्तन्त्रं परार्थे त्वमयोजनः।
एवमेव प्रसङ्गः स्याद्विद्यमाने स्वके विधावि"ति॥
यदनेकोदेशेनानुष्ठीयते तत्तन्त्रं यत्त्वन्यार्थमनुष्ठितं तदनुनिष्पन्नं वा ८न्यस्य साधनं भवति प्रतिपाद्यं वा तत्राप्रयोजकतम्। यथा पुरोडाशकपाछं तुषोपवापस्य यथा च पदमक्षाअनस्य वाजिनं वाजिनयागस्य शक्तुछोहिते च निरसनस्य।
तत्राविद्यमानमपि कपाछादि तुषोपवापादिना न प्रयोक्तं शक्यतइसप्रयोजकत्वम् । यत्र त्भयत्राप्यन्योन्यनैरपेक्ष्येणाङ्गविनिगोगे सस्य विकार्थानुष्ठितैरवाङ्गेरन्यस्यापि उपकारसंपत्तेरन्यस्य

सिर

वहा

प्रय

सर्व

संक्ष

विर्ा

द्राग

प्रव

पूर

त्तम

कि

भा

च

एव

वर्त

ऽपू

स्व

दिव

नो

का

त्रि

यथ

मि

म्य

प्रयोजकत्वक्षमस्यापि तल्लोपः यथा पश्वर्थानुष्ठितैरेव प्रयाजा-दिभिरुपकारसंपत्तेः पश्चपुरोडाद्यः पश्चसम्बन्धानादरेणैव स्वार्थ-तया ऽतिदेशेन विनियुक्तान्यपि प्रयाजादीनि न पृथगनुष्ठाप-यति तत्र प्रसङ्गः । अत्र चान्यार्थालाभे स्वयमपि प्रयोजकं भवति अत एव चाज्यभागौ पशावविद्यमानौ पश्चपुरोडाशेना-नुष्ठाप्येते । आह । यदि पश्वर्थानुष्ठिता एव प्रयाजादयः पश्च-पुरोडाशस्योपकुर्वन्ति न तु तदर्थमनुष्ठीयन्ते ।

कथं तर्हि तदङ्गत्वं तादर्थ्यं ह्यङ्गतेष्यते । उद्देशेन च तादर्थ्यं नोपकारान्न चात्र सः ॥३३॥

यदुदेशेन यदनुष्टीयते तत्तदर्थं तदेव चाङ्गमुच्यते न तूप-कारकमात्रम् । न च प्रयाजादयः पशुपुरोडाशोदेशेनानुष्टीयन्त-इति कथं तदङ्गत्वम् । नन्वेवं सति तुषोपवापाङ्गत्वं वा ।

पुरोडाशप्रयुक्तस्य कपालस्य कथं भवेत् ॥ व्यापार्यते तुषाणां तदुपवापप्रसिद्धये ॥३४॥

यद्यपि पुरोडाश्रमयुक्तमेव कपालस्वरूपं तथा ऽपि तुषो-पवापिसद्धौ व्यापार्यतएवेति युक्तमेव परोदेशमदृक्तव्यापारगो-चरत्वलक्षणं शेषत्वम् । प्रयाजादयस्तु न कथं चिद्पि पशुपुरो-डाशोदेशमदृक्तपुरुषमयव्यगोचरा इति न तच्छेषत्वमेषां सम्भ-वतीति ॥

उच्यते न प्रयाजानां पुरोडाशे ऽस्ति शेषता । तद्योग्यत्वेन तेषां तु तदङ्गत्वं प्रतीयते ॥३५॥

यथैवादहसीप वन्ही दाहकच्यपदेशः। तथैव प्रयाजादि-ष्विप पशुपुरोडाशार्थमननुष्ठीयमानेष्वीप तद्योग्यतया तदङ्गत्व-च्यपदेशः शक्रोसेव पुरोडाशस्ताननुष्ठापीयतुम् । अन्यतस्तु

सिद्धत्त्रात्रानुष्ठापयति तेनान्यशेषभूतेष्त्रपि योग्यतया शेषत्वव्य-वहारः । अन्ये तु योग्यतैव शेषत्वम् । अतः पुरोडाशे ऽपि प्रयाजादीनां मुख्यमेव तदस्तीति वर्णयन्ति । तथा वा ऽस्तु । सर्वथा तावदुपपन्नः शेपत्वव्यवहार इति सर्वे समञ्जसम् । तदेप संक्षेपार्थः । भावना तावत्स्वशब्देन प्रथममभिधीयते तस्याश्च विधिना समानाभिधानेनान्वयः प्रतीयमानो ऽप्ययोग्यतया न द्रागेव निष्पद्यते । इयं चावस्था विधिमक्रम इत्युच्यते विधि-पक्रमाच तदेवं ज्ञायते यादशैरंशैः पूर्णेयं विधानमहीत तादशैः पूरियतव्येति ततः किमस्या भाव्यमिस्रपेक्षायां समानपदोपा-त्तमपि धात्वर्थमयोग्यत्वादुल्लङ्घ्य पदान्तरोपात्तं स्वर्गादि स्वी-क्रियते तच पष्टाद्ये च्युत्पादितम् । तदभावे चार्थवादस्थं तद-भावे चाध्याहियते तच रात्रिसत्राधिकरणे विश्वजिद्धिकरणे च प्रतिपादितम् । ततः करणापेक्षायां समानपदोपात्तो धात्वर्थ एव करणतया ८न्वीयतइति भावार्थाधिकरणार्थः। तस्य च करणत्वं क्षणिकस्य कालान्तरभाविफलं प्रति साक्षात्र सम्भ-वतीति स्थिरद्वारापेक्षायां देवताराधनकर्त्तृसंस्कारयोर्देवताऽधि-करणे कर्मण्यारम्भभाव्यत्वादिसत्र च निराकृते तद्द्वारत्वे ऽपूर्वमेवमाश्रीयतव्यमिति तच्छब्दमध्याहृस यागेनापूर्व कृत्वा स्वर्ग भावयेदिसपूर्वेतिकर्त्तव्यतायुक्तो यागो ज्वालोपेतकाष्टा-दिवत्पाकीमव फलं प्रतिकरणतया विनियुज्यतइसपूर्वाधिकरणे-नोक्ते कथमनेनापूर्व कर्त्तव्यीमीत पुनिरितिकर्त्तव्यताकाङ्का काष्ट्रादीनामिव ज्वालासिद्धचर्य जायते तत्र पद्धियेनोपदेशेन त्रिविधेन चातिदेशेन स्मृताचाराभ्यां श्रुत्यर्थादिभिश्च यथा-यथं तेन द्वारेण समर्पितं जातिद्रव्यगुणिक्रय। क्रमात्मकमङ्गजात-मित्थंभावेन शुष्कत्वाद्वित्स्वीक्रियते । अत एव मधानं फल-मयुक्तं तथा मकल्पिते ऽपूर्वे दीक्षणीयादिवदकल्पिते चावा- न्तरापूर्वे प्रधानापूर्वं फलं प्रति विनियुज्यते तेन दीक्षणीयेव परमापूर्वप्रयुक्ता फलप्रयुक्तमेव प्रधानम् । अङ्गन्तु कल्पिते ऽपूर्वे तदङ्गत्वेन दीक्षणीयाङ्गवाङ्गियमवदवान्तरापूर्वाङ्गत्वेन विनियु-ज्यमानं तद्वदेवावान्तरापूर्वप्रयुक्तं न परमापूर्वप्रयुक्तिमिति वेदि-तव्यम् । ततः सर्वविशेषणविशिष्टभावनानुष्टानं प्रयोजकत्वा-प्रयोजकत्वतन्त्रावापप्रसङ्गतद्पवादावगतपरिमाणं श्रुसर्थाद्यव-गतक्रमसहितं फलाधिनं सकलाङ्गानुष्टानक्षमं काम्येषु । निसनै-मित्तिकेषु तु कि चिदङ्गानुष्टानाशक्तमपि पुरुषं प्रति विधिवि-धत्तहति । एतत्सर्वं वाक्यार्थसंग्रहरूपेण वार्तिकेन "भावना-वचनस्तावत्तां स्मार्यित लोकविद्यादिना ।

"तस्मात्प्रक्रान्तक्षो ऽपि विधिस्तावत्प्रतीक्षते । पावद्योग्यत्वमापन्ना भावना ऽन्यानपेक्षिणी" इसेवमन्तेन'दर्शितमिति वेदितव्यम् ॥ भुवनत्रयविख्यातश्रीमद्यज्ञात्मनन्दनः ।

तत एव श्रुतं प्राप्य विश्रुतः पार्थसारिथः ॥३६॥ मीमांसान्धि व्याकुलं चोद्यनक्रैर्मन्दप्रज्ञेर्दुर्विगाद्यं विगाद्य। प्रत्याचार्येराहतैन्यायरत्नैर्मालामेनां कल्पयामास धीरः ३७ नमो जैमिनय ॥ ॥ नोप्यभहीभियिः॥। न्यायदीपैः समुत्तिणीं ज्वलद्भिरिव भास्यते ॥३८॥

इति श्रीमद्यज्ञात्माचार्यस्नोः पार्थसार्थिमिश्रस्य कृतौः न्यायरत्नमालायामङ्गनिर्णयः समाप्तः॥

नारा-ट

<sup>\*</sup> अयं इलोकः पुस्तकद्वेऽप्येवमेव दृद्यते।

## चौखम्बा-संस्कृत-ग्रन्थमाला।

(यन्थसंख्या ७)

## न्यायरत्नमाला ।

### निखिलतन्त्राऽपरतन्त्रश्रीमत्पार्थसारथिमिश्रप्रणीत

वाराणसेयराजकीयप्रधानसंस्कृतपाठशालायां

साहित्यदर्शनाध्यापकेन मानवल्लयुपाह्न-महामहोपाध्याय-श्री गङ्गाधर शास्त्रिणा परिशोधिता ।



#### काइयाम्

ोरा-यन्त्रालये श्री०-बाबू-हरिदासग्रप्तेन कीमैन कम्पनी लिमिटेड द्वारा ग्रद्रियत्वा प्रकाशिता। सन् १९०० ईस्वी । चेक्रमसम्बद्ध १०५७ । शुभम् ।

पार्थ मद नतः इभि निर पुस्त राउ लस् दय मुद्र जन

वाप

आ

यित

#### न्यायरत्नमालायाः।

## भूमिका।

अथायमारभ्यते न्यायरत्नमालाख्यो मीमांसानिबन्धो मुद्र-यित्वा प्रकाशियतुम् । अस्य किल निर्माता मीमांसकशिरोमणिः पार्थसारिथमिश्रो नाम । अस्य विपश्चितामपाश्चात्त्यस्य स्थितिकालो मद्गुजमुद्रितश्लोकवार्तिकभूमिकायामवधारित इति तत प्वावग-न्तन्यः। तत्कृता शास्त्रदीपिका सर्वेरेव समादियते पूर्वमीमांसा-र्पभयुक्तैः । तस्यामेव प्रथमसूत्रे प्रपञ्चेनायं पक्षो न्यायमालायामेव निरस्त इत्याकलय्य न्यायरत्नमालामन्विष्यद्भिरस्माभिरासादितमेकं पुस्तंक नानाविधपुस्तकसंग्रहरसिकस्य श्रीयुतगोविन्ददासमहोदय-स्य पुस्तकालये । अपरं च श्रीमन्नेपालराजगुरुपण्डितवरश्रीहेम-राजपण्डितः सानुग्रहं नेपालादानाय्य दत्तमिति हे पुस्तके समव-लम्ब्य श्रीमद्रामानुजाचार्यप्रणीतामस्य टीकां श्रीगीविन्ददासमहो-द्यपुस्तकालये पूर्वार्धमात्रस्योपलभ्य कृत्स्नायामस्यामुपलन्धायां सा मुद्रग्गियेति निश्चित्य मूलमात्रमिदानीं पूर्वमीमांसाऽऽलोचनरसिक-जनचेतःप्रमोदार्थं प्रकाशयामः । तामिमामालोच्यावधारयन्तु प्राची-नविद्वद्वरविचारशैळीळेखसीष्ठवप्रभृतिगुणगणान् क्षाम्यन्तु च मान-वापरिहार्यमतिदृष्टिद्रोषजनितानि स्खिलितानीति मुद्दःप्रार्थयमानो विरमामि विस्तरादिति । श्रभम् ॥

आश्विन विद ५ गुरौ सं० १९५७ मानवञ्चयुपाख्यो गङ्गाधरशास्त्री। Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

# न्यायरत्नमालायाः प्रकरणानां सूची ।

१—प्रयुक्तितिलकः १—२९।

२—स्वतःप्रामाण्यनिर्णयः ३०—३९।

३—विधिनिर्णयः ४०—५५।

४—व्याप्तिनादः ५६—७२।

५—वाक्यार्थनिर्णयः ७३—१०२।

६—निसकाम्यिववेकः १०३—१९९।

७—अङ्गनिर्णये प्रथमपरिच्छेदः १३१—१४३।

९—अङ्गनिर्णये तृतीयपरिच्छेदः १४४—१६८।

१०—अङ्गनिर्णये चतुर्थपरिच्छेदः १६९—१९२।

१९—अङ्गनिर्णये चतुर्थपरिच्छेदः १६९—२९२।

0 w 9

188 H

# न्यायरत्नमालायाः शुद्धिपत्रम् ।

| Ţ    | पंक्ति | अशुद्धम्                   | शुद्धम्        |
|------|--------|----------------------------|----------------|
| 9    | १७     | तमध्याययी                  | तमध्यापयी      |
|      | १९     | प्रसिद्धा प्रसि            | प्रसिद्धाप्रसि |
|      | 5      | स्तेनं                     | स्तेन          |
| (    |        | विधि                       | विधि           |
|      | € .    |                            | स्यात्         |
|      | 88     | स्यात                      | द्ध्ययत        |
| )    | 28     | व्ध्वयत                    | दूषणम्         |
| 3    | Ę      | व्यणम्                     | अपि            |
| 8    | २२     | पयि                        | कथमग्ने:       |
| 3    | - २३   | कथमप्रेः                   |                |
| ?    | २४     | <b>ऽवगम्यते</b>            | साऽवगम्यते     |
| 8    | २४     | तकाल                       | तत्काल         |
| Ę    | १४     | भावः                       | द्भावः         |
| 9    | १४     | ग्तिकागति                  | गतिषगति        |
| 6    | १४     | वाऽरहे                     | चार्ष्ट        |
| ş    | e,     | र्घणे .                    | र्वर्णे ्      |
| 7    | 8      | <b>अपेक्षते</b> इत्यादि    | स्थूलाच्रीः    |
| ig   | १७     | <b>अत्राभिधीयत</b> इत्यादि | स्थूलाक्षरैः   |
| 1000 | १९     | मवे                        | मेघ            |
| 8    |        | ति। किञ्चन                 | ति किंचन       |
| X    | १२     |                            | रचना ऽऽकाङ्का  |
| 18   |        | रचनाषाङ्का                 | संघादवर्श      |
| -0   |        | संवादशी                    | एव सन्निधिः    |
| 18   |        | प्वासिष्ठिधिः              | कश्च विष       |
| 10   | प् १६  | कश्च। विष                  |                |
| 118  | ० २२   | स्तस्या                    | स्तस्याः       |
| 18   | 8 4    | मुसुश्च .                  | मुमुश्च        |
|      | B &    | ममानं '                    | नुमानं         |

とととときのこ きのとないれる

स

| १३२ | १० | मतीति     |        |
|-----|----|-----------|--------|
| १३४ | 28 | संदेशेन   |        |
| १३५ | 3  | र्थवोरेव  |        |
| १५६ | १८ | विशेष     |        |
| १५७ | २१ | पर्व      |        |
| १६५ | २५ | तन्न      | 1.71.1 |
| १६८ | १४ | यथा ऽङ्ग  |        |
| १७३ | १५ | णाम् । इह |        |
| ३८२ | 2  | कत्व      |        |
| १८२ | Y  | रनुष्टानं |        |
| २०१ | 8  | यागा      |        |
| २०३ | y  | तद्रपा    |        |
| २०८ | 9  | त ह्यं    |        |
| २०८ | १२ | विधिना    |        |
| २०५ | २४ | ₹तङ्ग     |        |
|     |    |           |        |

मन्तीति संदंशेन र्थयोरेव गविशेष पूर्व तत्र यथाऽङ्ग-णाम इह कत्वं रननुष्ठानं योगा तहूपा तहीं विधिना स्तदङ्ग

यां चौ

नकाक्ष

स्मन्

बीना

र्मशार

शकरा

ास्त्रहर तवर्षी

विकमित

हान्तरे

णव्यय

प्रतं मु

स्कारर

दकौस्

र्थसार ग्ल्यय प्योपवृं ग्लेम् हतम् णप्रका ग्लिन्त गागा

मुद्धणी

ग

R662,MIN-M



Postagi

13%. A

## विज्ञप्तिः।

7

यां चौखम्या-संस्कृतग्रन्थमालायां प्रतिमासं पृष्ठदातके सुन्दरैः तकाक्षरैरुत्तमेषु पन्तेषु एकः स्तवको मुद्रयित्वा प्रकाश्यते स्मिन् स्तवके एक एव प्रन्थो मद्यते। वीना दुर्लभाश्चाऽमुद्रिता मीमांसावेदान्तादिदर्शन, व्याकर-र्मशास्त्र,साहित्य, पुराणादिग्रन्था पवात्र सुपरिष्कृत्य मुद्यन्ते तकराजकीयप्रधानसंस्कृतपाठालयाऽध्यापकाः पण्डिता अन्ये-ास्त्रदृष्टयो विद्वांसः एतत्परिशोधनादिकार्यकारिणो भवन्ति। तवर्षीयै, ब्रह्मदेशीयैः, सिंहलद्वीपवासिभिश्च एतद्याहकेर्देयं **विकमिश्रमं** मृल्यम् मुद्राः आणकाः ५। हान्तरे प्रतिस्तवकं 97 णव्ययः पृथग् नास्ति। प्रतं मुद्यमाणा ग्रन्थाः-मद्भिताः स्तवकाः काररत्नमाला । गोपीनाथभट्टकता (संस्कारः) द्रकौरतुभः। भट्टोजिदीक्षितकृतः (व्याकरणम्) गुकवार्तिकम् । भट्टकुमारिलविराचितम् र्थमारिथमिश्रकृत-न्यायरत्नाकराख्यया ाख्यया साहितम् सम्पूर्णम्। ध्योपवंहितं तत्त्वत्रयम् विशिष्टाद्वैत-निप्रकरणम् श्रीमछोकाचार्यप्रणीतम् नारायणतीर्थे विर्चित भाद्रभाषा प्रकारा हतम्। (सम्पूर्णम्) णप्रकाराः। श्रीब्रह्मदेवविराचितः सम्पूर्णः (ज्योतिषः) १ चिन्तामणिः महामहोपाध्याय गागाभट्ट विरचितः यरत्नमाला-श्रीपार्थसार्थिमिश्रविरचिता (मीमांसा) २ मुद्रणीयत्वेनाभीष्सितौ ग्रन्थौ — रन्दः। श्रीमदानन्दवोधभद्वारकाचार्यप्र- । (वदान्त) गर्यचित्सुखमुनिविरचित व्याख्यासहितः (यन्त्रस्थः) (मीमांसा) **प्पयदीक्षितकृतम्** चित्पुस्तकानि अपेक्ष्यन्ते चेद्स्मत्कार्यालय-े आणकार्घ संप्रेष्य द्रष्टव्या। ार्याध्यत्तः-हरिदासगुप्तः, चौखम्बा-संस्कृतपुस्तकालयस्य बनारस सिटी।

## THE CHOWKHAMBA SANSKRIT SERIES, BENARES.

This Monthly Magazine consists of very rare and valua ancient Sanskrit works on Vedic Literature. Hindu Philosop different sciences, general literature and Puranas &c, that he never been published before. The monthly issue of this Magazine dealing with one subject contains 100 pages of Demy octavos printed neatly in beautiful types on good thick paper, after be carefully corrected by the learned and experienced men, as well by the Pandits of the Government Sanskrit College, Benares

The works included in the Magazine hitherto issued and the

in course of preparation for publication are as follows:-Fasciculus ready for S Names of Books, I. Sanskararatnamala, (Sanskâra) 2. by Gopinâtha Bhatta. 2. Sabdakaustubha. (Vyakarana) 10. by Bhattoji Dîkshita. 3. Sloka Vartika of Kumarila Bhatta together with the (Mîmânsâ) 10. Commentary called Nyâyaratnâkara, by Pârthasârathi Miśra (Complete) 4. The Vedanta-Tatwatraya of Sri Lokacharyya along with Bhatta Bhasha Prakasha of Śri Narayana Tirtha (Complete) 5. Karana-Prakash by Bramhadeva, (Complete) (Jyotisha) I 6. Bhatta Chintamanih of Gaga Bhatta. ( Mimansa ) 7. Nyaya Ratna Mala of Sri Parthasarathi Misra (Mimansa) 2. 8. Nyâya Makarand of Sri Anand Bodh Bhattarka-) (Vedanta) charyya with annotations by chit Sukh Muny. ) (In Print) Vidhirasâyana of Appaya Dîkshita. (Mimansa) (in preparat FOR INDIA, BURMA & CEYLON.

Annual subscription (in advance) Rs. 7 8
Single copy
FOR FOREIGN COUNTRIES.

Annual subscription (in advance) ... 0 15
Single copy ... ... 2 1

Postare from

To be had from :-

H. D. GUPTA
The Chor

Bk.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

alual osop

at hagaz

wel ares.

or S

0.

10.

a) 2

) I. 2. ) 2. anta)

rint) parat

8 0

15 1 refr

k. I

# Read Digitized by Arva Samai Fourth Chairnal and eGangotri

पुस्तक वितरण की तिथि नीचे श्रंकित है। इस तिथि सहित १५ वें दिन तक यह पुस्तक पुस्तकालय में वापिस भा जानी चाहिए। ग्रन्यथा ५ नये पैसे प्रतिदिन के हिसाब से विलम्ब दण्ड लगेगा।

えがりょて 2 - まで、なとる

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

# पुस्तकालय गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार

वर्ग संख्या <u>५२।</u> अगगत संख्या <u>५५०</u>

पुस्तक विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि सहित ३० वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी चाहिए अन्यथा ५० पैसे प्रतिदिन के हिसाब से विलम्ब दण्ड लगेगा ।

| विषय संख<br>लेखक 🗥 | पुस्त<br>ल कॉंगड़ी वि<br>62/57<br>वा 3<br>1-10 5 | आगत र<br><i>P. Sa</i> श | io39582<br>Thi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| दिनांक             | सदस्य<br>संख्या                                  | दिनांक                  | सदस्य<br>संख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                    |                                                  |                         | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | s, k                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                    | 7                                                |                         | S. To the State of | To the last of the |

